# हिन्दी-कलाकार

[ यथार्थ रूप में ]

इन्द्रंनाथ मदान एम. ए., पी-एच. डी.

हिन्दी-भवन जालंघर श्रीर इलाहाबाद

### लेखक की अन्य पुस्तकं

- १. हिंदी काव्य विवेचना (हिंदी में)
- २. आधुनिक हिदो साहित्य ( श्रंग्रेज़ी में )
- ३. शरच्चंद्र चट्टोपाध्याय ( श्रम्रोज़ी में )
- ४. प्रेमचंद ( अप्रेजी में )

नीसरा संस्करण-नवबर १६४६ मूल्य ५॥)

# सूची

| द् <b>ष्टिकोग्</b>              |       |      | क <b>-च</b>      |
|---------------------------------|-------|------|------------------|
| <b>का</b> ञ्यकार                |       |      |                  |
| <b>्.</b> कबीग्डास              | •••   | **** | १–३५             |
| २. मालक मुहम्मट जायसी           | •••   | •••  | ३६—७१            |
| ३. सूरदास                       | • • • | •••  | ७२–१०६           |
| ४. तुलसीदास                     | •••   | •••  | १०७–१४३          |
| ५. मैथिलीशरण गुप्त              | •••   | •••  | १४४-१८=          |
| ६ जयशंकर 'प्रसाद'               | ****  | •••  | १८६-२१७          |
| ७ सूर्यकात त्रिपाठी 'निराला'    | ••    | •••• | २ <b>१⊏</b> –२५० |
| ८. मुमित्रानन्दन पंत            | •••   | ,    | २५१-२६१          |
| <ul><li>महादेवी वर्मा</li></ul> | •••   | •••  | <i>₹</i> 5€-35   |
| नाटककार                         |       |      |                  |
| १०. जयशंकर प्रसाद <sup>?</sup>  | •••   | •••  | ३२३–३५४          |
| उपन्यासकार                      |       |      |                  |
| ११. प्रेमचट                     | ****  | ***  | ३५६-३७८          |

## दृष्टिकोण

त्राज का युग त्रालोचना का युग है। समाज धर्म श्रीर राजनीति की भाँनि साहित्य की भी अच्छाई-बराई आज युग की कसौ ी पर कस कर देखी जा रही है। मौलिक साहित्य-सूजन की अपेदा गुण-दोषो की विवेचना अधिक होती है, इसका कारण आज का बुद्धिवाद है। हिन्दी-साहित्य में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है। जितना कार्य आलोचना की दिशा में हो रहा है उतना हिन्दी-साहित्य की अन्य किसी दिशा में नहीं। यह हिन्दी की समृद्धि की सूचना त्रीर उसके सीभाग्य के लवा हैं। परत त्रालोचना त्राज भी शास्त्रीय होती है, फिर चाहे वह किसी प्राचीन साहित्य-शास्त्री द्वारा लिखी गई हो चाहे किसी अर्वाचीन प्रगतिवादी द्वारा। टोनों ही के निश्चित सिद्धात होते हैं. जिन से वह लेखक-विशेष की कृतियों की नाप-तोल करता है। ऐसी स्थिति में न तो प्राचीनताबादी और न श्राधुनिकतावादी, कोई भी लेखक के साथ न्याय नहीं कर पाता। परिणाम यह होता है कि हम उचित मल्याकन के अभाव में या तो त्रमुचित प्रशंसा कर बैठते हैं या घोर निन्दा। यदि इसके विपरीत लेखक अथवा कवि की आत्मा को अपिक महत्त्व दिया जाय और उतके प्रति समवेदनात्मक भावना से उसकी कृतियों की छान-बीन की जाय तो लेखक और साहित्य दोनों का हित-सम्पादन हो सकता है। कहना न होगा कि 'हिन्दी-कलाकार' में इसी सिद्धात का पालन किया गया है। ऊपर के ब्राडम्बर को छोडकर, जिसे कला कहा जाता है, कलाकार की ब्राह्मा के भीतर तक प्रवेश करने की हमने भरसक चेष्टा की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने कला को नगएय सममा है और उस पर विचार ही नहीं किया। नहीं, ऐसा करना कलाकार के प्रति अन्याय होता। यही सोचकर हमने कला की भी सगित कलाकार की आत्मा के साथ ही हूँ ही है। हाँ, कला, जेसा कि आलोचना में अक्सर होता है, आत्मा से ऊपर स्थान नहीं पा-सकी है; वह आत्मा के पीछे-पीछे चली है, उसी प्रकार जैसे भाव के पीछे भाषा चलती है। युग की माँग है कि आज हम आवरणों को चीर कर यथार्थ के निकट पहुँचे और आत्मा के प्रकाश में अपने जीवन की मान्यताओं की वास्तविकता-अवास्त- विकता की परस्व करें। इस युग की माँग को स्वीकार करके ही हमने इस पुस्तक में कलाकारों की आत्मा को छूने का प्रयत्न किया है। इस उसमें सफल हुए हैं या नहीं यह तो पाठक और विद्वान ही बतायेंगे। लेकिन इतना अवस्य है कि कलाकारों की कृतियों को उनके हिए-कोण से देखने में हमने कुछ उठा नहीं रखा है।

दूसरी बात यह है कि हमने प्रत्येक कलाकार को उसकी परिस्थितियों के बीच रख कर ही उसके जीवन श्रोर साहित्य का परस्पिक सबध स्थापित किया है। ऐसा इन्न लिए किया गया है कि साहित्यकार या कलाकार श्रपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना वच नहीं सकता। वे परिस्थितियाँ ही उसके जीवन की दिशा को मोडती हैं श्रीर जीवन की दिशा के मोड ही साहित्य में प्रति- बिम्बित होते हैं। परम्परागत साहित्यक, स माजिक, राजनीतिक धार्मिक श्रीर श्रार्थिक परिस्थितियों से प्रभावित कलाकार-विशेष का जीवन ही उसके साहित्य में उस विभिन्नता को जन्म देता है, जिसे हम उसकी विशेषता श्रथवा मौलिकता कह कर पुकारते हैं। उन्हीं

परिस्थितियों से कलाकार की भावनाएँ, कल्पनाएँ और विचार परम्पराएँ परिवर्तित होती रहती हैं और अपनी परिवर्तन-शीलता में ही वे कलाकार को नित्य नवीन सृष्टि करने के लिए वाध्य करती हुई उसकी सजन-शक्ति को जागरूक रखती हैं। परिस्थितियों के बाट जीवन, जीवन के बाट कालकमानुसार लगभग सभी रचनाओं पर प्रकाश और साथ ही विशेष भाव तथा विचार के अनुसार श्रेणी-विभाजन करके कलाकार की कृतियों के सामूहिक विकास का ऐसा मिहावलोकन किया गया है कि साधारस में माधारस पाठक भी कलाकार का पूर्ण नहीं तो पर्याप्त परिचय पा मकता है।

तीसरी बात इस मम्बन्ध मे यह कहनी है कि इम पुस्तक का नाम 'हिंदी-कलाकार' रखा गया है परंतु इसमें भक्ति-काल और आधुनिक काल के ही प्रमुख कलाकार रखें गए हैं। भक्ति-काल के कलाकारों में बान-मागी शाखा के प्रवर्तक कबीर, प्रम-मागी शाखा के संचालक जायसी, कृष्णोपासकों के अप्रणी स्रदान और गमोपासकों के मुकुटमिण तुलसीदास को रखा गया है। आधुनिक कलाकारों में भारतीय संस्कृति के वर्तमान प्रतिनिधि मेथिलीशरण गुप्त, छाया-वाद के आरभकर्ता जयशकर 'प्रसाद', उसके यावन की शु गार करने वाल स्र्यंकात त्रिपाठी 'निराला' तथा नुमित्रानन्दन पत और उसमें मार्ट्य तथा 'कुमारता लाने वाली महादेवी वर्मा को ही लिया गया है। कवियों के अतिरिक्त नाटककारों और उपन्यासकारों के प्रतिनिध के रूप में श्री जयशकर प्रसाद और मुंशी प्रमच्द को रखा गया है। इस प्रकार हिंदी के कलाकारों में से कुल म्यारह, नहीं नहीं दस को ही लेकर इस पुस्तक की रचना हुई। इसे देख कर, हम समभते हैं हमारे कपर शंकाएँ होंगी, आहोप किए जायँगे। लोग मोचेंगे कि यह

र्शहदी-मलाकार' पुस्तक अध्री है क्यो कि इसमें वीरगाथा काल श्रीर रीतिकाल को तो एक दम छोड ही दिया गया है। भक्ति काल नथा त्राधनिक काल के भी कितने ही कलाकारों की उपेंचा कर दी गई है। उदाहरण के लिए भक्ति काल के दो कलाकार नन्ददाम श्रौर मीरा-तो छोडे ही नहीं जा सकते। फिर श्राधनिक काल में उसके प्रवर्तक भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र को न लेकर तो भारी भूल की गई है। यही नहीं जब मैथिली शरण गुप्त को लिया गया है तो अयोध्यासित उपाव्याय 'हरिस्रौध' को क्यों छोड़ दिया गया है ? इससे भी ऋधिक बरी बात यह है कि नाटककारों में प्रसाद को नथा उपन्यासकारों मे केवल प्रेमचंद को लिया गया है। इसमें भी जब प्रसाद को कवि के रूप में लिया जा चुका था नब नाटककार के रूप मे स्त्रीर कोई नाटक-कार लिया जा सकता था। ऐसी ही ब्रानेक बाते पाठकों ब्रीर त्रालोचको के हृदय में उठेगी, यह हम जानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इस विषय में यह स्पष्ट कर दे कि ऐसा हमने जान-वूक कर किया है श्रीर ऐसा करने के कारण है। उनगर विस्तृत प्रकाश डालने के लिए तो यहाँ अवकाश नहीं है। हाँ, संचीप में कुछ अवश्य कहा जा सकता है।

बात वास्तव में यह है कि हमारा यह विश्वास हट, होता जा रहा है कि हिंदी साहित्य का स्वतंत्र विकास केवल भक्ति-काल ख्रोर ख्राधिनक काल में ही उन कलाकारों द्वारा हुआ है, जिन्हे हमने ख्रपनाया है। वीरगाथाकाल का साहित्य ख्रीर साहित्यकार ख्राक्षयदाता की गुलामी ही करता था किर भले ही उसने वीरता के गीत गाये हो। वह हमारे पतन के उस चित्र को ही हमारे सम्मुख रखना है, जिसमें 'पारस्परिक वैमनस्य के कारण भारतीय गौरवका सूर्य ख्रस्तंगत हुद्रा

विखाई देता है और जिसका दर्शन करना भी हम पाप समसते हैं। श्रपनी इसी भावना के कारण इतिहास की संपत्ति प्रधीराज रासो श्रीर चद्रवरदाई के ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा। यही हाल रीति-काल का है। उसमें तो बीर गाथा काल से भी ऋधिक घर्णात्मक वाता-वरण वर्तमान है। जब कि कला अश्रनदाता के मनोरंजन की वस्तु हो गई हो श्रीर कवि भाँडों या जनखों की भाँति उनकी दिलाजमई करने वाला बन गया हो काव्य का सतीत्व रिवत नहीं रह सकता। रीतिकाल का कवि ऐमी ही सतीत्वहीना काव्यकला का उपासक था. जिसमें वह श्री नहीं जो मानव-जीवन में नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक शक्ति भर कर जीवन का वास्तविक चित्र खींच सके। केवल स्त्री के रूप-विलास पर ही शीतिकाल आश्रित है। परन्तु यह उचित नहीं हुआ है, क्यों क स्त्री से काव्य की प्रेरणा भले ही ली जा सके. काव्य उसी का होकर नहीं रह सकता। जहाँ ऐसा होता है, वहाँ काञ्य-कला निजी व हो जाती है। रीतिकाल में ऐसा ही हुआ है। आज के विकृत जीवन में उसका पठन-पाठन भी हम अनुचित सममते हैं। यहां कारण है कि विदारी, केशव, मितराम त्रादि को हमने छोड़ दिया है। यहाँ भूषण का नाम लिया जा सकता है कि उसे हमने क्यों नहीं रक्खा। इसमें दो गाते हैं। एक तो भूषण भी रीतिकाल के प्रभाव से नहीं बच पाये हैं। भते ही शुंगार को उन्होंने न श्रपनाया हो, उस काल की त्रालंकारिकता का उन पर प्रभाव त्रवश्य है। दुसरे उनकी राष्ट्रीय मावना वर्तमान राष्ट्रीय भावना से मेल नहीं खाती जिसके कारण • उनमें साम्प्रदायिकता की गंध ह्या सकती है। ऋपने ह्याज के जीवन में हम ऐसा एक भी अदसर नहीं देना चाहते। इसलिए भूषण के प्रति अगाध श्रद्धा होते हुए भी हम उन्हें इस पुस्तक में स्थान नहीं दे सके :

किवयों के ब्रितिरक्त उपन्यासकारों के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचंट को तो कोई ब्रस्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, नाटककार के रूप में प्रसाद को देखकर ब्रीर विशेष रूप से तब जब कि कवि के रूप में उनका उल्लेख हो चुका है, कुछ ब्रापित होना स्वामाधिक है। लेकिन जिस कुँचे धरातल पर रहकर हमने कलाकारों का चुनाव किया है उस पर नाटककार के रूप में ब्रीर कोई नाटककार पहुँचता ही नहीं था। इसलिए हमने प्रसाद जी को ही उसके लिए चुना। यो श्री हरिकृष्ण प्रेमी, प० उदयशकर मह, प० गोविन्दवल्लम पथ, सेठ गोविन्ददास ब्रादि श्रेष्ट नाटककार हमारी दृष्टि में थे, परन्तु प्रसाद जी के न्वतत्र-चितन श्रीर प्रतिमा के प्रति नतमस्तक होकर हमें उनको ही लेना पडा। इस हमारी विवशता भी ब्राप कह सकते हैं परन्तु तो भो हमारे चुनाव को ब्रसगत न कहेगे ऐसा हमारा विश्वास, है।

इतना कहकर हम आप के समस् हिन्दी के इन दस-यारह न्वतन्त्र साहित्य-स्रष्टाओं का अन्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह आलोचना के स्त्रेत्र में नई चीज है, इम बात को हम जानते हैं। इमीलिए इसमें कुछ त्रुध्याँ हो सकती हैं। उनके लिए हम अभी से समा माँग लेते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सुक्ताए जाने पर व ब्रिटियाँ दूर कर ही जायगी।

श्रना में जिन बिद्वान् लेखको, धुरन्यर श्रालोचको श्रीर कृती-कलाकारों की कृतियों से उद्धरण लेकर इस पुस्तक में दिए गए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए इम विटा लेते हैं।

## काव्यकार

### कबीर

हिन्दी साहित्य के इतिहास में कवीर से अधिक सशक्त और क्रान्तिकारी व्यक्तित्व रखने वाला श्रन्य कोई कवि नहीं है। इसका कारण यह है कि कवीर का उदय जिन परिस्थितियों में हुन्ना, वे परिस्थितियाँ ही स्वतः ऐसे सशक्त और क्रान्तिकारी व्यक्ति के आविर्माव के लिए उत्तरदायी हैं। मुसलमानी राज्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर भारत में हिन्दुत्रों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक श्रीर श्रार्थिक श्रवस्था ऋत्यंत शोचनीय होगई। हर्ष के साम्राज्य की ज्योति बुक्तने पर जो छोटे-छोटे राज्य जुगन की भाँति चमकने का नाट्य करने लगे थे. वे मुसलमानी तलवार की तीद्या धार का प्रतिकार न कर सके और श्रव उनमें परस्पर लडने का भी साहस न रहा। इसका कारण चाहे वीरता स्त्रीर पराक्रम का स्त्रभाव हो चाहे राष्ट्रीयता की कमी. वे ऋब निजीव राख की ढेरी की भाँति व्यर्थ ऋोर सत्वहीन हो गए थे श्रीर उनमें इतनी भी शक्ति न थी कि वे श्रपने श्रक्तित्व की भी रत्ता कर सके। फलस्वरूप उन्हे विवश होकर अपनी तलवारे म्यानों में रखनी पड़ीं। जनता अपने राजाओं की इन अशक्त और निरुपाय अवस्था को देखकर अपने को ईश्वर के भरोसे छोडने के लिए बाध्य हो गई।

राजनीति ही नहीं, धर्म की अवस्था और भी बुरी थी। सिद्धों और नाथपंथी योगियों ने जिस रहस्यमा ढंग से अपने संप्रदायों का अचार किया था, उससे जनता सच्चे धर्म से विमुख हो गई थीं। इन लोगों ने धर्म के बाह्य आचागें, अर्थात् तीर्थ-यात्रा, वत, पर्व-स्नान आदि के विरोध करके उनकी निस्सारता दिखाई थी। वे ईश्वर की आदि का एकमात्र साधन हठयोग आदि शारीरिक कियायें बताते थे।

वे अपनी करामात दिखा कर जनता को आश्वर्य में डालते थे और उसे आत्म-कल्याण तथा लोक-कल्याण की भावना से विमुख करते थे। मिक्त और प्रेम जैसी हृदय की भावनाओं का उनके लिए कोई मूल्य नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जनता मंत्र, तंत्र और सिद्धि के चक्कर में पडकर वास्तिविक धर्म को भूल गई। यद्यपि उच्चवर्ग के लोगो पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा तथापि जनता का अधिकाश भाग इन्हीं पर विश्वास करने लगा और मजे की बात यह है कि शास्त्रीय पंडितो और धर्म के उद्धारको को इतना साहस नहीं होता था कि वे इसका विरोध कर सकें।

यही नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा होने पर भी हिन्दू और मुसलमानों में न्पारस्परिक कलह के बीज मौजूद थे और दोनो भय और आशंकाओं के शिकार बने हुए थे। इस स्थिति में सामाजिक शान्ति और व्यवस्था का अभाव हो गया। संकीर्णता, होष और एक दूसरे से दूर रहने की भावना ने समाज में कला, व्यापार और समृद्धि के अन्य साधनों के विकास को असंभव बना दिया। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की अस्तव्यस्तता के कारण जनता का विश्वास जीवन से ही हट गया। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो जनता के भीतर रहकर, उसी का अंगबन कर, देश की निराश, निष्पाण और निरीह जनता को आत्मशक्ति का पाठ पढ़ा कर जीवन में विश्वास और अद्धा जगाता और संकीर्णता तथा पारस्परिक ईष्यां द्वेष के भाड-मंखाड को उखाड़ कर सद्भावना और प्रेम की फुलवारी लगाता। कवीर के आविर्माव ने इस आवश्यकता की पूर्ति की।

प्रश्न यह है कि कवीर ही क्यों ऐसा करने मे समर्थ हुए ? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें अन्यत्र जाने की आवश्यकता

नहीं है । स्वयं कबीर के जीवन श्रीर व्यक्तित्व की ही छान-बीन करनी चाहिए। इम यहाँ सन् संवतों श्रीर तिथि-तारीखों की मंम्तट में नहीं पड़ेगे, क्योंकि उनकी पहेलियाँ बुमाने से हमारा उद्देश्य पूर्ण न होगा। इम तो केवल यह देखेंगे कि कबीर के व्यक्तित्व की वे कौन सी विशेषतायें थी, जिन्होंने उनको युग की सर्व-श्रेष्ठ विभृति बना दिया।

जन-अृति है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे श्रौर लहरतारा नाम के तालाब में समाज के भय से फेंक दिए गए थे । वहाँ से नीमा और नीरू जुलाहा-दंपित ने उन्हे उठाकर उनका पालन पोषण किया। यह जनश्रुति कहाँ तक सच है, इसकी गहरी छान-बीन न कर हम केवल इतना ही कहेगे कि यह अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है। महत्त्व पूर्ण इसलिए कि इससे कबीर जनता के निम्नतम स्रौर निकुष्टतम वर्ग के प्रतिनिधि होने के स्रधिकारी हो जाते हैं। विधवा ब्राह्मणी के सस्कारों को लेकर वे मुसलमान श्रौर वहाँ भी जुलाहा-घर में पले थे। यह मानो हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए भविष्य का सकेत था। इसके साथ ही एक श्रीर बात भी है। कबीर के दीचा-गुरु श्री रामानन्दजी थे जो रासानुजाचार्य की शिष्य-परंपरा में होते हुए भी सामान्य जनता को भक्ति की अधिकारिणी मानते थे। उनके शिष्यों में धन्ना, पटवा, जुलाहा आदि निम्न जाति के ही लोग थे। इस प्रकार कबीर को न केवल जन्मगत वरन दीस्नागत संस्कार भी ऐसे मिले जो उन्हें जनता का व्यक्ति बनाने में सहायक हुए। यों।तो उनका जन्म ही उन्हें क्रान्तिकारी बनाने के लिए काफी था परन्तु रामानन्द जैसे प्रतिष्ठित, सम्मान्य श्रौर प्रभावशाली गुरु की कृपा का प्रसाद पाकर कबीर की ब्रात्मा शत-शत सूर्यों की ज्योति लेकर

चमक उठी और उसके प्रकाश में अतीत और भविष्य के आकाश में अज्ञान, अन्ध-विश्वास और दुष्प्रवृत्ति के घनावरण का जो घटाटोप था वह देखते देखते हट गया और जनता ने सर्व-प्रथम आत्मा के सच्चे कल्याण की आशा-किरण के दर्शन किए।

ऊपर जिस परिस्थिति श्रौर प्रभाव का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट है कि कबीर का व्यक्तित्व असाधारण था। इस असाधारण व्यक्तित्व के कारण यदि उन्हे उनके समय का गाँधी कहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी। कशीर श्रौर गाँधी का व्यक्तित्व इतना साम्य रखता है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। गॉधी जिस प्रकार चालीस कोटि भारतीय जनता का हृदय-सम्राट् है, उसी प्रकार कबीर भी अपने समय की दलित और पीडित जनता का नायक था, गाँधी जिस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का सबल समर्थक है, उसी प्रकार कबीर भी उन दोनो को एक बनाने के लिए व्यग्र था, गाँधी जिस प्रकार धर्म के बह्याचारों को निस्सार कह कर <sup>4</sup>मानवधर्म<sup>9</sup> की प्रतिष्ठा का यत्न कर रहा है, उसी प्रकार कत्रीर ने भी आ्राडंबर आरे पाखड को महत्त्व-हीन बता कर सर्वग्राह्य 'सामान्य धर्म' की प्रतिष्ठा की थी। गाँधी जिस प्रकार व्यक्ति की साधना को, पवित्रता को, उन्नति का चरम लद्दय मानता है, उसी प्रकार कवीर भी घट-घट-वासी की उपासना पर जोर देता था। गाँधी जिस प्रकार ऋहिंसा, तप ऋौर सत्य का त्र्याग्रह रखता है, उसी प्रकार कवीर भी जीवन की पवित्रता, सत्य, तप श्रौर निश्छलता की वकालत करता था; गाँधी जिस प्रकार जाति-पाँति स्रौर ऊँच-नीच तथा सामाजिक विषमता को गाईत स्रौर हेय सममता है उसी प्रकार कवीर भी 'जाति-पाँति पूछे नहि कोई, हरि को भजे सो हरि को होई की रट लगाता था; गाँघी जिस प्रकार

जनता के बीच रहकर उसे भावना और संस्कृति का पाठ पढ़ाता है. उसी प्रकार कबीर ने भी सर्व साधारण के बीच रहकर मनुष्यता श्रीर सभ्यता के मूल तत्त्वों का उपदेश दिया था; गाँधी जिस प्रकार हाथ से काम करने को आवश्यक सममता है, उसी प्रकार कबीर इतना महात्मा होने पर भी ताना-वाना बनता था. गाँधी जिस प्रकार अपने को अपदार्थ-सा समम्कर जनता के लिए ही जीता है, उसी प्रकार कवीर भी ऋपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीया। तात्पर्य यह कि गाँधी श्रीर कबीर दोनो एक ही प्रकार के जीवन की समानताएँ रखने वाले प्रतीत होते हैं। अन्तर केवल है तो यही कि गॉधी उचवर्ग में जन्मे हैं श्रीर इस कारण उनको नीचे उतरने के लिए विनम्रता, शालीनता तथा लघुता की भावना को अप्रयाना पड़ा है, क्योंकि जनता की सहान्भति प्राप्त करने का श्रीर उसके बीच काम करने का यही एक मात्र उपाय है। कबीर को निम्न वर्ग का होने कारण नीचे उतरने की आवश्यकता नही थी त्रौर इसीलिए उनमे विनम्रता, शालीनता तथा लघुता, जो श्राभिजात्य वर्ग की विशेषताएँ हैं, न होकर श्रक्खडपन, श्रहं श्रौर उपेज्ञा का भाव ऋधिक था। एक ऋौर ऋन्तर गाँधी और कबीर में यह है कि गाँधी देश-काल-गत विशेषतात्रों के कारण मलतः राज-नीतिक चेतना से अभिभूत हैं जब कि कबीर धार्मिकता और श्राध्यात्मकता का विशेष श्राग्रह रखते थे। इस प्रकार गाँधी श्रौर कबीर की विषमता देश-काल-गत है। वैसे यदि कबीर आज होते तो वही करते जो गाँधी जी कर रहे हैं और गाँधी जी यदि कबीर के युग में होते तो वही करते जो कबीर ने किया। गाँधी मानो कबीर का श्राधनिक संस्करण है।

कबीर का ॰यक्तित्व बहुमुखी है, वे धार्मिक गुह हैं, किव हैं, समाज-सुधारक हैं, हिन्दू-मुक्तिम ऐक्य के समर्थक हैं, विशेष संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं और हैं वेदान्त-व्याख्याता दार्शनिक। उनके इन गिविध रूपों को लोग अपनी-अपनी दृष्टि से महत्त्व देते हैं और जिसको जो रूप अच्छा लगता है वही उसे अपना लेता है। कारण यह है कि कबीर महापुरुष थे—ऐसे महापुरुष जिनके जीवन का पल पल जनता के हित के लिए बीनता है। वे जो कुछ कार्य करते हैं, उसमें उनकी हिंदे किसी न किसी प्रकार जनता के कल्याण की ही होती है, या यों कहे कि उनमे अपनापन रह ही नही जाता और वे 'परोपकराय सता विभूतयः' के पथ के पिथक हो जाते हैं। कबीर भी इसी पथ के पिथक थे। सौ-सवासी वर्ष के लबे जीवन मे वे निरन्तर सत्य की प्रतिष्ठा और मानवता की महत्ता के लिए प्राण पण से लगे रहे। अथक विपादी की माँति समाज की विकृतियों को दूर करने की चेष्टा करते रहे। नीचे हम उनके प्रमुख-प्रमुख रूपों को लेंगे।

पहले हम इस बात पर विचार करें कि कबीर की आध्यातिमकता क्या थी। जैसा कि हमने देखा है, कबीर ने आँखें खोलते
ही यह अनुभव कर लिया था कि जनता निराश है और भगवान
के भरोसे अपने आप को छोड चुकी है। यदि ऐसे अवसर पर उसे
सहारा न दिया गया तो वह पथभ्रष्ट हो जायगी और ऐसे लोगों के
चक्कर में फॅस जायगी, जो स्वयं अज्ञान और पाखंड के जाल में
फॅसे हैं। उनका उहे रय जनता को योगियों की करामातों, पंडितों
की पेचीदगियों और मुझाओं के जंजाल से मुक्त कर उसे आत्मतन्त्व का उपदेश देना था। इसलिए उन्होंने एक आर तो तत्कालीन

समाज में विष की मॉित न्याप्त नाथपंथी योगियों, पंडितो और मुझाश्रो के प्रभाव को नष्ट करने का बीडा उठाया और दूसरी श्रोर उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के मूल-तत्त्वों को लेकर एक सामान्यधर्म निकालने का प्रयत्न किया। इस सामान्यधर्म में उन्होंने योगियों का हठयोग, सूफियों का प्रेम, ब्राह्मणों का श्रद्ध तवाद और मुसलमानों का एकेश्वरवाद लेकर उसको ऐसा रूप दिया कि जिसमें मानवता की काया निखर उठी और साधक और भक्तों को श्रपने श्रमुकूल वस्तु मिल गई। कबीर ने जिस सामान्यधर्म का उपदेश दिया था, वह जनता को कचिकर इस लिए हुआ कि उसमें सरलता थी और सरलता के साथ सभी प्रकार के धर्मों का सार तत्त्व उसमे मौजूद था। कबीर का वह सामान्य मार्ग कबीर-पंथ कहलाया, जिसके श्रमुयायी लाखों की संख्या में हो गए और आज भी जिनकी कमी नहीं है।

कबीर ने जिस संतमत के आधार पर अपना आध्यात्मिक ज्ञान दिया उसमें ब्रह्म, जीव और माया का निरूपण उन्होंने विलकुल अपने ढंग से किया। कबीरदास का सम्बन्ध रामानन्द से था। उन्हीं के द्वारा उन्हे ज्ञान हुआ था। कबीरदास ने स्वय इस बात को स्वीकार किया है। रामानन्द रामानुजाचार्य की परम्परा मे आते हैं और उस परम्परा के होते हुए भी उससे भिन्न मत या सम्प्रदाय का प्रचलन करने वाले हो गए हैं। रामानुजाचार्य का सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय कहलाता है जब कि रामानन्द का सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय कहलाता है। रामानुजाचार्य के सम्प्रदाय में केवल उच्च

१. काशी में इम प्रगट भए हैं रामानन्द चिताए।

वर्ग को ही स्थान था जब कि रामानन्द के सम्प्रदाय में निम्न वर्ग को भी पूरी पूरी छूट थी। रामानन्द से दीज्ञा पाकर कबीर ने योग्य शिष्य की भॉति उसमे अपनी मौलिक उद्भावना की अर्थात् रामानन्द ने जिस 'राम नाम' की दीचा दी थी उससे अपने हृदय को प्रकाशित कर उन्होने अपना राम अलग ही रखा। वह राम वेदान्त-वादियों के परब्रह्म से मिलता जुलता है। उनका रामन तो मुख रखता है न माथा; न रूप रखता है न कुरूप है। वह तो पुष्प की सुगन्ध से भी पतला है, वह अनोखा तत्त्व है। किवीर के राम यद्यपि ब्रह्म के ही रूप में त्राते हैं, तथापि वे दाशरथी राम नहीं। उस राम का मर्म ही त्रौर है। 2 परन्त उनका यह निगु श्व राम साधारण संसारी जीवों के जप की वस्तु है। वैसे वे स्नात्म-चिन्तन को बहुत महत्त्व देते हैं | वे कहते हैं — हे भाई निगु भा राम का जप करो, अविगत की गति लखना सहज काम नहीं है। वेद श्रीर पुराण, स्मृति श्रीर व्याकरण, शेषनाग, गरुड़ श्रीर कमला भी जिसे नहीं जान सके, उसे जानने की चेष्टा करना व्यर्थ है। 3 कबीरदासजी कहते हैं कि उसी हरि की छाया पकडो-उन्हीं की शरण में जात्रो! अरे पागल कहाँ भटकता है ? कामनात्रों का त्याग कर, हरि का नाम जप.

पुहुप वास से पातरा ऐसा तत्त्व अनूप।।

१. जाके मुख माथा नहीं, नाही, रूप कुरूप।

र. दशरथं सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।।

३. निगुं श्रां राम जपहु रे भाई। अविगत की गति लखी न जाई।
चारि वेद जाके सुमृत पुराशा। नौ व्याकरना मरम न जाना।।

शेषनाग जाके गरुड़ समाना। चरन कँवल कँवला निह जाना।

कहे कवीर जाके मद नाहीं। निज जन बैठे हिर की छाँहीं।।

वही अप्रभय पद का देने वाला है -- कबीर कोरी की यह बात गाँठ बाँघ ले।

कमी-कभी कबीर की इन उक्तियों से लोगों की कबीर के सम्बन्य में विचित्र धारणाएँ बन जाती हैं श्रीर वे सोचने लगते हैं कि श्राखिर कबीर का राम है कीन ? क्या वह परम ब्रह्म, श्रद्धार ब्रह्म या ईश्वर है या श्रीर कुछ ? कबीर की इन उक्तियों से ही लोग उन्हें निर्णु णोपासक श्रीर सगुणोपासक दोनों रूपों मानते हैं; परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं हैं । जैसा कि ऊपर कहा गया है कबीर का ब्रह्म है तो चिन्तन का—विचार का विषय परन्तु सर्व-साधारण के लिए नाम की महिमा भी गुण्कारी हैं । श्रतः भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं हैं । कबीर का राम वास्तव में निर्णु ण ही है, सगुण्य नहीं । वह पुराण्-प्रतिपादित नहीं हैं । वे तो स्पष्ट कहते हैं कि उस राम को कहीं दूर मत खोजों । वह सारे शरीर में मरपूर हैं; लोह भूठ हैं, चाम भूठ हैं, सत्य हैं वह राम जो सारे शरीर में रम रहा हैं । वह तो फूल की सुगंध की तरह सब के भीतर समाया हुश्रा हैं, लोग व्यर्थ ही कस्तूरी के मृग की माँति उसे इधर-उधर खोजते फिरते हैंं। र

परिहरि काम राम किंह बौरे सुनि सिख बंधू मोरी ।
 हरि को नाम अभैपद दाता, कहै कबीरा कोरी ।।

२. कहें कबीर विचार किर जिन, कोई खोजे दूरि। ध्यान धरौ मन सुद्ध किर, राम रह्या भरपूरि॥ कहें कबीर विचारि किर, फूठा लोही चाम। जो या देही रहित है, सो है रमता राम॥

वस्तुस्थिति तो यह है कि जब कबीर निगु भा भगवान का स्मरण करते हैं तो उनका उद्देश्य स्पष्ट ही सगुण रूप को अस्वीकार करने से होता है। वे उसे गुणातीत—सत, रज, तम, तीनों गुणो से परे—मानते हैं और उस गुणों से परे वाले रूप को निगु ण शब्द स प्रकट करते हैं। "हे सन्तो, मैं घोखे की बात किस से कहूँ। गुण ही में निगु ण है और निगु ण में गुण, इस सीधे रास्ते को छोड़ कर कहाँ बहता फिरा जाय। लोक उसे अजर, अमर कहते हैं पर असल वात कोई नहीं कहता। वास्तव में वह अलख और अगम्य है। यह तो सच है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, पर यह और भी अधिक सच ,है कि वह सब घट में समाया हुआ है। पिएड और ब्रह्माण्ड में वह व्याप्त है, उसका आदि और अन्त नहीं है यह तो सब कहते हैं लेकिन जो पिएड और ब्रह्माण्ड से भी परे है वही भगवान है।

इस प्रकार कबीर का ब्रह्म या निगु श्य राम बिलकुल निराला है। वह केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। वह तर्क का विषय

यों साई जिन में बसै, ज्यों पुहपन मे नास । कस्त्री के मिरग ज्यों, बन-बन हूँ हे बास ॥

गुन में निरगुन, निरगुन में गुन, बाट छाँडि क्यों बहिए ॥ अजरा अमर कथे सब कोई, अलखना कथणा जाई। नाहिं स्वरूप बरण नहिं जाके घट घट रह्यो समाई॥ प्यंड, ब्रह्मंड कहैं सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई। प्यंड ब्रह्मंड छाँडिके कथिये कहैं कबीरा सोई॥

१. सतो घोखा कासों कहिए।

नहीं है। उसके लिए अनुभूति चाहिए। वह 'गूँगे का गुड' है और केवल संकेत से समकाया जा सकता है—''सैना बैना किह समुक्ताओं गूँगे का गुड भाई।'' तात्पर्य यह कि कबीर का राम उनका अपना निर्मित है, पुराण या वेदान्त के पंडितों द्वारा निरूपित नही। उसी राम का रूप स्मरण करते-करते एकाकार हो जाना ही साधक का चरम लक्ष्य है।

ैलेकिन माया का निरूपण कबीर ने वेदान्तवादियों की दृष्टि से ही किया है। उनकी दृष्टि में भी वेदान्तवादियों की भाँति यह त्रिगुणास्मक प्रकृति माया है, जो जीवो को भ्रम मे डाल रही है। कवीर ने 'त् माया रचुनाथ की खेलन चली ऋहेड' कहकर यह प्रति-पादित किया है यह माया ब्रह्म की है स्त्रीर 'रधुनाथ' शब्द ब्रह्म क ऋर्थ में प्रयुक्त हुया है। माया ही ऋविद्या है। यह उपदेश भी उन्हे 'राम नाम' की दीचा के साथ गुरु रामानन्द से मिला था। भक्त का माया-जाल से मुक्त होना त्रावश्यक है। यही शंकाराचार्य का भी मत है। 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' कहकर उन्होने जगत या माया की निस्मारता बताई है। जब तक जीव इस जजाल में फॅसा है, यहाँ के त्राकर्षण मे उलमा है तब तक ब्रह्म का साज्ञात्कार नहीं हो सकता। ब्रह्म के साम्नात्कार के लिए त्यावश्यक है कि यह व्यवधान, यह पर्दा हट जाय। इस माया के चक्कर में पड़कर जीव निरन्तर श्रावागमन मे पडा रहता है श्रीर बार-बार श्रज्ञान श्रीर श्रन्धविश्वास का शिकार होकर दुःख ब्रीर सकट में पड़ा कराहता रहता है। जैसे .ही यह त्रावरण दूर होता है, त्रात्मा परमात्मा से मिल जाती है,। जिस अकार तालाव में पड़े घड़े में पानी होता है ब्रीर तालाव में भी पानी होता है श्रीर घड़े के फूटने पर पानी पानी में ही मिल जाता है-एक

हो जाता है वैसे ही ब्रात्मा माया से रहित होकर परमात्मा में मिल जाती है। श्रे अतएव कबीर का यह उपदेश है कि जैसे भी हो, इस माया से अपना पिएड छुड़ाओं। उनका कथन है कि यह माया वड़ी मोहिनी है, मीठी खाँड है और यदि सत्तुरु की कृपा न हो तो ब्रादमी का नाश निश्चित है। यह पापिनी अपने हाथ में फँदा लेकर हाट में बैठी है, कबीर ही उसके फंदे को काट पाया है, अन्यथा सारा संसार उसके जाल में पड़ा है। इंट्रिक का कारण केवल माया है और उसकी गित और मित को कोई नहीं समक सकता। वह सुर, नर और मिन सब को नचाती है। सेमल की शाखा पर जैसे अच्छे फूल। देखकर कितने ही चातक (१) लुब्ध होकर लगे रहते हैं परन्तु अन्त में रुई उड जाती है और, उनके हाथ में कुछ नहीं ब्राता, उसी प्रसार जीव माया के रूप पर मुग्ध होता है परन्तु उसको अन्त मे हाथ कुछ नहीं लगता। खजूर की क्या बडाई है, वह शीघ नष्ट हो जायगी। ग्रीष्म ऋतु पास आ गई है; अब तो उसकी छाया भी काम नहीं आयगी— अर्थात् वैमव

श्र. जल में कुंभ कुंभ में जल है,
 वाहर भीतर पानी।
 फुटा कुंभ जल जलहिं समाना,
 यह तत कथी गयानी।।
 त कबीर माया मोहिनी, जैसे मीठी खॉड।
 सतगुरु की किरपा भई, नहीं तो करनी माँड।।
 कबीर माया भाषणी, फॅंघ ले बैठी हाटि।
 सब जग तो फंचे पड्या, गया कबीरा कमटि।।

श्रीर ठाट-बाट या बड़प्पन इश्पिक है। उसका श्रन्त निकट है श्रीर जीव को उससे शान्ति नहीं मिल सकती। वास्तव में माया स्वयं तो चालाक है श्रीर दूसरों को बहकाती है। वह कामिनी श्रीर कनक के मामले में बहुत तेज है। कबीर कहते हैं कि हे सन्तो, राम के चरणों में रित करो—प्रेम करो। यही माया के चगुल से छूटने का एकमात्र साधन है।

साथ ही उन्होंने संसार की नश्वरता पर जोर देकर लोगों का ध्यान इस बात की त्रोर ब्राकिषित किया है कि इस प्रकार की भूठो माया से युक्त संसार ही स्वयं नाशवान है। यहाँ सदैव रहने की गुंजाइश नहीं है। यह तो विराना देश है। यह कागज की पुढ़िया के समान है जो वूँद पड़ने पर ही घुल जाता है। ऐसे नश्वर संसार में यह सोचकर महल बनवाना कि यहीं सदा रहना है, व्यर्थ है। कबीर समकाते हैं कि लबी-लंबी दीवारें ब्रौर मकान

गित मित बाकी समिक परे निह, सुरवर सुनिहि नचावै।।
का सेमर के तरवर बढ़िय, फूज अनुपम बानी।
केतिक चातक लागि रहे हैं, चाखत सबा उडानी।।
कहा खज़्र बड़ाई तेरी, फल कोई निहें पावै।
गीखम ऋतु अब आह तुलानी, छाया काम न आवै।।
अपना चतुर और का सिखवै, कामिनि, कनक सथानी।
कहै कबीर सुनो हो सन्तो, राम चरण रित मानी।।

यह संसार कागद की पुडिया बूँद पड़े घुल जाना है।

१. राम तेरी माया दुंद मचावै।

२. रहना नहि देश विराना है।

बनवाना व्यर्थ है। घर तो ( अपने शरीर की लबाई के अनुकूल ) साढ़ें तीन हाथ का होना चाहिए या अधिक से अधिक पौने चार हाथ का हो सकता है। विशेष भी है क्योंकि जिन महलों में सदा आमन्द पूर्ण गीत गूँ जते थे, बाद्यत्रों की व्वनि सुनाई देती थी वही अब खाली पड़े हैं और उनपर बैठकर कौए बोलने लग गए हैं। इसलिए कबीर की दृष्टि में ससार में माया के बन्धन में फंसकर आत्म-तस्व को भूलना व्यर्थ है। इस ठिगनी का जाल भयंकर है। सतगुरु की कृपा से इससे अपना पत्ना छुड़ा लेने में ही बुद्धिमानी है।

कबीर ने भारतीय वेदान्त-वाद की दृष्टि से माया और ब्रह्म का निरूपण करके अपने निर्णुण राम की प्रतिष्ठा की है और उसके लिए भक्ति की आवश्यकता पर विशेष लक्ष्य किया है। उनकी भक्ति और प्रेम की विवेचना से पहले हम पह भी देख लें की कबीर ने हठयोगियों के रूपकों और उलटबासियों का कब और कैसे प्रयोग किया है। कबीर की उलटबासियों और रूपक अत्यन्त क्षिष्ट और दुवोंघ हैं। उनमें से ठीक-ठीक अर्थ निकालना टेढी खीर है। कबीर के पाठक और आलोचक दोनों को उनकी उलटबासियों और रूपक बेसिर-पैर की बातों से भरे लगते हैं और वे लगने ही चाहिएँ क्योंकि जब कोई बात समक्त में न आए, हम उससे कोई

१. कहा चुनावै मेड़िया, लॉबी मीत उसार। घर तो साढ़े तीन हाथ, घर्णा तो पौने चार॥ २. सातों शब्द जो बाजते, घर-घर होते राग। वे मदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग॥

निष्कर्ष न निकाल सकें तो हमारे लिए उसका कोई महत्त्व नहीं। लेकिन प्रश्न होता है कि क्या कबीर की उलटबासियाँ व्यर्थ हैं ? क्या उनका कोई स्थान कबीर की ब्राध्यात्मिकता में नहीं है ? क्या कबीर को उलटबासियाँ लिखने का कोई रोग था ? नहीं, ऐसा नहीं है। कबीर ने इन उलटबासियों को लिखने में अपनी एक विशेष दृष्टि रखी है। वह दृष्टि क्या है इस बात को समझने के लिए इसको नाथ-पंथियों की स्रोर जाना पड़ेगा। कबीर ने जिन नाथ-पंथियों से अपने हठयोग की निधि पाकर उसे काव्य में या श्रपनी साधनात्मक वाणी में सम्मिलित किया है, उन नाथ-पंथियों में भी इस प्रकार की उलटबासियों का प्रचार था। बात यह है कि ये योगी करामाती थे, अद्भुत करिश्मे दिखाना उनका प्रमुख कार्य था। जनता पर धाक जमाने के लिए ऐसे करामाती श्रीर करिश्मे वाले योगियों ने इठयोग की साधना में प्रयुक्त षटचक, इड़ा, पिगला, सुषुम्रा, सहस्रदल कमला, कुगडलिनी, ब्रह्मरन्त्र, नाद, बिन्ट, ऋादि शब्दों का प्रयोग किया है और उनसे हठयोग द्वारा श्रात्मा-परमात्मा की एकता का निरूपण किया है। कबीर को भी ऐसा करने की त्रावश्यकता पडी। कारण, कबीर स्वयं त्रपना सरल मार्ग निकालना चाहते थे श्रीर कोई व्यक्ति श्रपना कोई मार्ग तभी निकाल सकता है जब कि वह अपने समय के सभी मार्गों की जानकारी रखे और उनका निरूपण इतनी ही योग्यता से कर एके जितना कि उस मत के प्रवर्तक और प्रचारक रखते हैं। कबीर ने इठयोग की साधना का वर्णन इसी दृष्टि से किया है। इठयोग में श्रंगो तथा श्वासो पर श्रिधिकार प्राप्त किया जाता है। उनका उचित संचालन होता है। मन को एकाग्र किया जाता है श्रीर परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते-करते आत्मा उसमें एकाकार हो सकती है। हठयोग का अर्थ बलपूर्वक मिलन है। शारीरिक और मानसिक परिश्रम द्वारा ब्रह्म की अप्रनुभूति प्राप्त करना ही हठयोग है। कबीर ने इसका निरूपण बडी कुशलता से किया है और ऐसा लगता है मानो वे स्वयं बड़े पहुँचे हुए हठयोगी महात्मा थे।

लेकिन इठयोग का निरूपण करते समय जहाँ कबीर ने रूपकों का सहारा लिया है स्त्रीर उलटवासियों का प्रयोग किया है, वहाँ उनकी बात कहीं तो समक में त्राती है, कहीं नहीं। समक में वहीं श्राती है, जहाँ पर कि सीधे-सादे रूपक हैं, परन्तु जहाँ श्रनुमान-सापेक्ष्य अर्थ लेना पड़ता है, वहाँ दुरूहता बढ़ती जाती है। ऐसे स्थलों पर लोग नननाने अर्थ कर तेते हैं । ऐमे अस्पष्ट अर्थ के कारण ही सहज-यानी योगियों की उलटवासियाँ 'संध्याभाषा' कहलाती हैं। संध्या भाषा का ऋर्थ ऐसी भाषा है, जो कुछ समक मे आये और कुछ न थ्राये । कबीर ने भी ऐसी श्रस्पष्टता का जान बूक्त कर सहारा लिया है। नाथपंथियों के प्रभाव को नामशेष करने के लिए यह आवश्यक भी था। कबीर ने जब अपना उपदेश आरम्भ किया था तब जनता इन्हीं के भुलावे में थी। कबीर ने उन्हीं के श्रस्त्र से उनका नाश करने के लिए उलटबासियाँ और रूपक लिखे। वैसे उनका अन्तर, उनकी त्रात्मा, इनमें रमी नहीं है। 'त्रवधूत' या साधु को समकाने के लिए या तो उन्होने इसका प्रयोग किया है या अपने मत समर्थन के लिए।

हठयोग की साधना का रूपक खड़ा करने के साथ साथ कबीर ने सूफियों के 'प्रेमतत्त्व' को भी लिया है ज्रीर उसी प्रेमतत्त्व से अपने

अलग पंथ का भी निर्माण किया है। इठयोगियों की भाँति सूफियों का भी अपना कर्मकाड और आत्मा के विकास को अवस्थायें होती हैं। संफीमत में भी बन्दे श्रीर खदा का एकी करण है। वेदान्त श्रीर संफी-मत में अन्तर केवल यह है कि वेदान्त में माया का अस्तित्व है और सूफीमत में उसका अभाव है। यहाँ माया के स्थान पर शैतान की स्थिति अवश्य मानी गई है, जो बन्दे को मुलाकर भटकाता रहता है। खुदा से मिलने के लिए रूइ ( ब्रात्मा ) को पवित्र करना पडता है। शरीयत, तरीक्रत, इकीकत, मारिफत चार दशात्रों से गुजरना पड़ता है। मारिफत में रूह ''बक्का'' (चिर-जीवन) प्राप्त करने के लिए 'क्रना' हो जाती है। इसमें 'इशक' से सहायता लेनी पड़ती है। इशक की सद्दायता से त्रात्मा परमात्मा का रूप ले लेती है त्रीर 'त्रमलद्का', की अधिकारिणी हो जाती है। इस अवस्था में दोनों मे कोई भेद नहीं रहता। वेदान्त त्रौर सूकी मत मे तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। लद्भय दोनो का एक ही है। अपन्तर केवल साधन का है। वेटान्त मे ज्ञान का महत्त्व है स्त्रीर स्फीमत में प्रेम का । मिलन - स्त्रात्मा परमात्मा का एकीकरण दोनों का साध्य है। कबीर ने वेदान्त के साथ सूफी मत का भी व्यवहार किया है क्यों कि उस समय स्फियों का भी प्रभाव था, विशेष कर मुसलमानो में। श्रीर कबीर के शिष्यों में हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनों थे, इसलिए उन्हें ऐसा करना अनिवार्य था। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कबीर का लक्ष्यन तो वेदान्त का समर्थन करना था न सूफीमत का । इसका उपयोग उन्होंने अपने दोनो प्रकार के शिष्यों की त्रात्मतुष्टि के लिए किया है। ऐसा करने मे उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि एक त्रीर तो वे त्रपने सहज ज्ञान श्रीर अप्रात्मानुभृति परक आध्यात्मिक भावना की महत्ता बताना चाहते थे श्रीर दूसरी श्रोर वे यह भी चाहते थे कि उनके शिष्य यह समम लें कि उनके गुरु किसी भी योगी या सूफी से कम नहीं है। कही कही कबीर ने श्रपने योग श्रोर सूफीमत के ज्ञान का उपदेश देते समय श्रपने को महान प्रमाखित करते हुए गर्नोक्तियाँ भी की हैं। परन्तु यह सब साप्र-दायिक श्रोर पाखडी श्रथवा श्रज्ञानी हठयोगियों श्रोर सूफी फकीरों को नीचा दिखाने की दृष्टि से ही किया गया है। कबीर की श्रात्मा की ध्वनि वहाँ सुनाई नहीं देती। जहाँ कबीर की श्रात्मा बोलती है, वहाँ सिद्धान्त-निरूपण नहीं है।

वस्तुनः कबीर का स्त्राशय योग, स्फीमत या स्त्रन्य किमी प्रकार के सिद्धान्तों का उपदेश देना नहीं था। हृदय की पावन ऋौर उच्च भिम पर उन्होंने प्रेम श्रीर पीति का विरवा लगाया था। उनके राम भले ही निगु ण और सगुण से परे हों लेकिन वे सच्चे भक्त हृदय थे त्रौर उनका यही भक्त हृदय उनके 'सबदो' त्रौर 'साखियों' का प्राण है। अब तक लोगों ने कबोर को अवखड, नीरस श्रीर शुष्क उपदेश देने वाला ही बताया है। बहुत हुआ है तो ससार के प्रति उनका जो दृढ वैराग्य है, उसके प्रति ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है, लेकिन उनके प्रेम-भक्ति-पूर्ण हृदय को परखने की चेष्टा किसी ने नहीं की, या की है तो बहुत कम ने । 'नैया में नदिया डबी जात" तथा 'वरसे ऋाँगन भीजे पानी' की उक्तियों से हमने उन्हें ऊटपटॉग वकवास करने वाला सममा है या उलटबासियों से कुनुहल उत्पन्न करने वाला। उनके हृदय की थाह किसी ने नही पाई. जिसकी कि नितान्त आवश्यकता है। कबीर जैसा सरस हृदय विरते ही सौमाग्यशालियों को प्राप्त होता है। उन्होंने सच्चे **ऋानन्द** का श्रनुभव किया था श्रीर धूँघट के पट खोल कर प्रियतम

के दर्शन किए थे। मृत्यु के उस पार प्रेम, सौन्दर्य और आनन्द की जो त्रिवेणी लहरा रही है, कबीर ने उसी में अवगाहन किया था। उस पार प्रियतम की नगरी में पूर्ण प्रकाश है श्रीर वह प्रकाश ही कबीर की आत्मा का साध्य है, उसी को वे अपना लेना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने को सती-साध्वी स्त्री की भाँति तपस्या के मार्ग में छोड़ दिया है। प्रियतम का प्यार पाना ऋत्यन्त कठिन है। श्रौर उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। बलिदान किये बिना उस प्रियतम का प्यार पाना ऋसंभव है। प्रेम का घर खाला का घर नहीं है, इस घर में धुसने की इच्छा रखने वाला अपना शीश उतारे ब्रीर पृथ्वी पर रख दे। प्रेम बाड़ी मे पैदा नहीं होता ख्रौर न वह हाट में ही विकता है, राजा ख्रौर प्रजा में से जो कोई लेना चाहे वह अपना सर दे और ले ले। यह तो सीदा ही बड़ा मॅहगा है। कबीर ने इसी सौदे को किया था ख्रौर वे लोगों से कहते थे कि यदि तुम मे से कोई इस प्रेम का सौदा करना चाहे तो उस कबीर के साथ आवे जो अपना घर फ्रूँक चुका है। यह बात कबीर खुले आम कहते थे। वे तो बाजार में लकुटिया हाथ में लंकर ऐसा कहने की हिम्मत करते थे। <sup>3</sup> कबीर का जीवन इसी प्रेम की पीडा से प्लावित था,

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं।
 शीश उतारे मुँहिं घरे, तो पैसे घर माहिं॥
 प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट विकाइ।
 राजा परजा जिहि रचै, शीश देह ले कि इताह।।

किन्स खड़ा बजार में, लिये लकुटिया हाथ।
 जो घर फूँके आपना. चले हमारे साथ।

इसी पीड़ा को वे हृदय में संजोध अपने प्रियतम के विरह और मिलन के सपने देखा करते थे। कबीर का आदर्श बड़ा ऊँचा था। वे अपने का कभी तो प्रियतम की चिर-विरहिशी मानते हैं, कभी चिर-संयोगिनी। कभी वे कहते हैं—

सोवों तो सुपने मिले, जागों तो मन माँहि।
लोचन राता सुध इरी, बिछुरत कबहूँ नाहि॥
गगन गरजि बरसै श्रमी, बादल गहरि गॅभीर।
चहुँ दिसि दमके दामिनी, भीजा दास कबीर॥
श्रीर कभी कहते हैं—

चकवी बिछुरी रैन की, श्राइ मिली परमाति । जो जन बिछुरे राम से, ते दिन मिलें न राति ॥ बासरि सुख ना रैण सुख हुना सुख सपने माँहि। कबीर बिछरा राम से, ना सुख धूप न छाँहि॥ बिरहिन ऊबी पंथ सिर, पंथी बूक्ते बाह । एक सबद कहि पीव का, कबरे मिलेंगे श्राह ॥

मिलन श्रौर विरह्की ये मकारे कबीर की हृदय-वीणा के श्रम्तरंग से नकली हैं, जिनमें उनका हृदय हर्ष श्रौर विषाद के मूले में मूल रहा है। परन्तु एक बात है, कबीर हैं श्राशावादी। चाहे कुछ हो, वे मस्त श्रौर फक्कड़ हैं। उन्हे विरह् श्रौर मिलन में उत्साह श्रौर उल्लास है। कारण यह है कि कबीर प्रेम का प्याला पी चुके थे श्रौर वह भी हृदय में, जिस [के कारण उनका रोम-रोम नशे में मूम रहा है। उनका शरीर रवाब हो गया है श्रौर शरीर की शिराएँ ताँत बन गई हैं,। विरह् बजाने वाला है। उस-शरीर-रूपी रवाब की शिराश्रों-रूपी ताँत हैं विरह जो राग, छेड़ता

है, उसे मुनने वाला या तो साँई है या चित्त है, अन्य कोई नहीं मुन सकता। यह दशा है कबीर की कि प्रीति धुलकर मन में समा गई है और रोम-रोम 'पिक' 'पिक' पुकारता है। वाणी चुप, असमर्थ है।

श्रव तो कबीर की स्थिति यह है कि उसे सर्वत्र प्रियतम के श्रवितिक श्रीर कुछ दिखाई ही नहीं देता। श्राश्चर्य की बात यह है कि वे श्रपने प्रोमी की—लाल की—लाली देखने चले थे श्रीर जब उसकी लालिमा देखी तो स्वयं भी लाल हो गए। प्रियतम का ऐसा जादू उनके ऊपर चढा कि वे श्रपना सब कुछ भूल गए श्रीर उन्हें होश ही नहीं रहा। वस्तुतः कबीर ने उस श्रानन्द का श्रमुभव किया है, जिसे परमानन्द कहते हैं, जो ब्रह्मानन्द है। उस श्रानन्द के श्रमुभव करने के कारण उनकी दृष्टि बड़ी विशाल होगई है। उस श्रानन्द की प्राप्ति के लिए उन्हें बड़ा श्रम करना पड़ा है। वह श्रानन्द सहज ही प्राप्त नहीं हो गया है। मिलन के इस श्रमर श्रानन्द के पीछे कबीर की सती श्रातमा को विरह का बीहड़ पथ गर करना

कबीर प्याला प्रेम का अन्तर लिया लगाय।
रोम रोम में रिम रहा, श्रीर अमल क्या खाय।।
सन रग ताँत, रबाब तन, विरह बजावै निच।
श्रीर न कोई सुन सके. कै साई कै चिच।।
प्रीति जो लागी घुल गई, पैठि गई मन माँहि।
रोम-रोम पिउ-पिउ कहै, मुख की सरधा नाँहि।।
र. लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल।
लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल।।

है और उसकी अवस्था मृतात्मा जैसी हो गई है। विरह के जैसे तीखे चित्र कबीर ने अपनी बानी में उपस्थित किये हैं, वे अन्यत्र दुर्लम हैं। ठीक भी है, उनका प्रेम का आदर्श अत्यत उन्च था। तभी उसका पंथ देखते-देखते आँखों में काई पड़ गई है और उसका नाम पुकारते-पुकारते जीभ में छाले पड़ गए है, नेत्रों से कड़ी लग गई है और रात-दिन वे जलमझ रहते हैं और प्राण पपीहे की माँति पुकारते हैं कि हे राम कब मिलोंगे। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हॅंस हॅंसकर कन्त को किसी ने नहीं पाया, जिसने भी पाया है, उसने रो-रोकर पाया है, क्योंकि यदि वह हंस हॅसकर मिलता तो संसार में कोई दुस्ती न होता। ऐसा वियतम यदि एक बार मिल। जाय तो कबीर उसे अपने नेत्रों की पुतली में बन्द करके रख ले और न स्वयं और कुछ देखें न अपने पियतम को ही कुछ देखने दें—

नैना अन्तर आव तू, नन ढाँपि तोहि लेहुँ। ना मैं देखूँ और को, ना तोहि देखन देहुँ।

कवीर की आतमा प्रियतम के निए बाबली हो रही हैंहै। उसे नैहर (संसार) बिलकुल पसंद नहीं है। पसंद आ भी नहीं सकता, जब कि स्वामी की सुन्दर नगरी के लिए मन बेचैन है। वह नगरी

१. श्राँखिडिया काँई पडी. पंथ निहारि-निहारि । जीमिडियाँ छाला पड्या, राम पुकारि-पुकारि ॥ नैना नीकर लाइया, रहट बसै निस-जाम । पिहा ज्यू पिन-पिन करों. कबहु र मिलोगे राम । हॅसि-हॅसिकन्त न पाइया, जिन पाया, तिन रोइ । जो हाँसे ही हिर मिले, कीन दुहागिन होइ ॥

भी बड़ी स्नांसी है। वहाँ चाँद-सूरज स्नौर पवन-गानी की गति नहीं है। वहाँ कोई विरह की पीडा से व्यथित प्रिया का सन्देश पहुँचाने वाला भी तो नहीं है। 9

उस प्रीति की नगरी तक पहुँचना और अमर प्रेम के आनन्द का उपभोग करना ही कबीर के जीवन का लह्य था और उन्होंने उसे प्राप्त किया भी: परन्तु उसके लिए उन्होंने मृत्यु, हाहाकार श्रौर विनाश के कोलाइल पूर्ण संसार को सदैव के लिए तिलाजिल दे वी 1 इस संसार के प्रति तीव विरक्ति ही उनके उस नगरी तक पहुँचने का मूल कारण है। अपने इस संसार की उपेक्षा करके वे ऊपर उठे हैं त्रीर शन्य महल में दीपक जलाकर उन्होंने ऋखंड समाधि लगाई है। साजन की ऊँची श्रटारी में पौढते हुए कहा है- श्रव हम श्रमर भए न मरैंगे।' भगवत-प्रेम का इतना उच स्रादर्श पालने वाले व्यक्ति संसार में कम ही हुए हैं। यह आदर्श सती और स्रमा का आदर्श है, जो भक्त को स्वाभिमान से भर देता है। वात यह है कि कबीर को जो चुनरी शुंगार के लिए प्रीतम ने टी थी. उसे उन्होंने बड़ी सावधानी से पहना । फ़्रहड स्त्रियाँ थोड़े ही दिनो में उसे गंदा कर देती हैं पर कबीर ने उसमें दाग नही पडने दिया । त्र्यातम-विश्वास की कसौटी पर कबीर खरे उतरते हैं, क्यों कि जीवन की जिस चादर को सुर, नर, मुनि भी गंदा होने से नही बचा सके उसे

१. नैहरवा हमका निह भावे। साई की नगरी परम श्रित सुन्दर, जह कोई जाइ न श्रावे॥ चंद्र-सुरज जह पवन-न-पानी, को सँदेस पहुँचावै। दरद यह साई को सुनावे॥

ही दास कबीर ने यत्न-पूर्वक श्रोढ़ा श्रौर ज्यो का त्यों धर दिया। प्रेमिका की श्रात्म-विश्वास की यहाँ सीमा हो गई है। कबीर प्रेम के सच्चे पारखी थे, यह श्रसंदिग्ध है।

लेकिन कबीर के इस प्रेम में भक्ति का समावेश होने से सोने में सुगन्ध को कहावत चरितार्थ हो गई है। भक्ति के पारस का स्पर्श पाकर प्रेम कंचन हो गया है-ऐसा कंचन जो सदा एक-रूप चमकता है: जिसमें कभी धब्बा नहीं पडता. जिसे शुद्ध कंचन कहते हैं। कबीर के विरह और मिलन के उद्गारों का संग्रह यदि तैयार किया जाय तो एक पूरा पोथा तैयार हो सकता है, लेकिन उसमें कही भी वे निम्न स्तर पर नहीं उतरे हैं, सभी पदों में उनकी पावनात्मा का प्रकाश है और उस प्रकाश का आधार या मूल स्रोत है-उनकी भक्ति-भावना ! भक्ति-भावना के कारण वासना या निक्रष्ट प्रेम की छाया तक उनकी वाणी को नहीं छु सकी है। भक्ति के अवण, कीर्तन, रमरण त्रादि जो भेद किये गये हैं, उनके त्रातिरिक्त किसी की भक्ति-भावना की परीचा के लिए तो केवल एक बात की आवश्यकता है और वह है अनन्य भाव से भगवान को आत्म-समर्पण कर देना श्रीर उसमें स्वार्थ का नितात श्रभाव हो जाना, ययोंकि जब तक मक्ति सकाम होती है तब तक सेवा का कोई मूल्य नहीं। सकाम भक्ति से इमें प्रियतम नहीं मिलता, इसलिए निष्काम भक्ति ही चाहिए। १ फिर यदि उस भक्ति में प्रेम नहीं तो भी बेकार है, क्योंकि दिना प्रेम की भक्ति में सारा ससार भटकता है। यद्यपि भाग्य से ही ऐसी 'प्रेम-प्रीति' की

जब तक मिक्क सकाम है, तब लिंग निष्फल सेव ।
 कह कबीर क्यों पाइए, निहकामी निज देव ।

भक्ति मिलती है तो भी चेष्टा इसी के लिए करनी चाहिए।

भक्ति में प्रेम का स्वर तीत्र होने के कारण कबीर में वह सरलता, वह आकर्षण श्रीर वह माधुर्य है, जो अन्य किवयों में शायद ही मिले। भक्त का अनन्य भाव प्रेम से मिलकर उसे इतना सराक्त बना देता है कि उसकी आत्मा अपनी व्यथा को छिपाने का प्रयत्न करने पर भी नहीं छिपा सकती। छिपाये भी कैसे ? व्यथा है और प्रियतम की लगन है। दोनों का सम्मिलित स्वर तीत्र होकर फूट पड़ता है और कबीर की आत्मा पुकार उठती है—'हाय वे दिन कब आवेंगे जब कबीर का जीवन सफल होगा। देह धरने का फल मिलेगा। प्रियतम के गाद आलिगन का अनुभव होगा। प्रियतम से हॅसने, खेलने और एकाकार होने का अवसर मिलेगा। है रामराजा, हे माधव, मेरी इस कामना को पूर्ण करो—उदास और वेचैन होकर सारी रात जाग के वितानी पड़ती है। सेज सिह हो गई है जो सोते ही वार कर देती है और आँख नही लगने देती। कबीर कहते हैं कि दास की इतनी सी विनय सुन लीजिए और मिलकर उसके तन की तपन बुक्ता दीजिए। "उन्यान के आवला हूँ और पिउ-पिउ कर

भाग बिना नहिं पाइए, प्रेम-प्रीति की भक्ति।
 बिना प्रेम नहि भक्ति कछ, भिक्ति पर्यो सब जक्त।।
 बैदिन कब अप्रावैंगे माइ।

जा कारिन हम देह धरी है, मिलिबी श्रंग लगाइ।। ही जानूं जे हिल मिल खेलूं, तन मन प्रान समाइ। या कामना करी परपूरन, समस्य ही राम राइ।। माँहि उदासी माधी चाहै, चितवत रैनि बिहाइ।

किसी को नहीं देखती ।" "देखने के लिए अवकाश भी तो नहीं है। कारण, अविनाशी की सेज का माजरा ही ऐसा है कि उसकी छवि ही देखने मे इतनी विभोरता हो जाती है कि श्रौर कुछ देखने-सुनने या कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि उस अविनाशी की सेज पर परमानन्द विलास कर रहा है।" "कबीर उसके विरह में मुलस रहा है। क्या कोई ऐसा है जो इस कबीर की दशा को उस निर्मोही से जाकर कह दे।" भक्ति की यह तन्मयता, त्रात्म-समर्पण श्रीर प्रियतम के लिए वुल वुल कर मरने श्रीर तडपने की यह लगन ही भक्त को भगवान के निकट पहुँचाती है। ज्ञानी को मोल में जो त्रानन्द है वही त्रानन्द भक्त को त्रापने भगवान के लिए हर एक प्रकार तड़पने और मिटने मे है। कबीर ऐसे ब्रह्म को मानते थे, जो सभी प्रकार के वादों त्र्यौर द्वन्द्वो से परे है, अन्रक्य. अलुख और निरंजन है। परन्त क्या कोई ऐसा कह सकता है कि वह ब्रह्म तुलसी, सूर ब्रादि भक्तां के ईश्वर से भिन्न हैं। नई। ऐसा कहना अपने अज्ञान का परिचय देना है। कबीर की भक्ति भावना में जो नवीनता है, जो भिननता है, उसका कारण है उनकी सामियक परिस्थित । कबीर योग मार्ग की स्रोर भक्ते थे, जो कुल-गुरु परंपरा के कारण त्रावश्यक था। उससे वे मुक्त नहीं हो सकते थे। हाँ, जब रामानन्द जी से भेंट हुई तब उन्होंने राम नाम की महिमा समकी श्रौर

सेज हमारी स्यंघ भई है, जब सोऊँ तब खाइ।। यहु अरदास दास की सुनिये, तन की तपनि बुक्ताइ। कहै कबीर मिली जे साईं, मिलि करि मंगल गाइ।।

योग के शुष्क पदो के स्थान पर भक्ति के सरस गीत उन्होंने गाये, उसी प्रकार जैसे सूर ने बल्लाभाचार्य के सत्संग के पश्चात् विनय के स्थान पर बाललीला के पद कहे। रामानन्द से ही उन्हों ने सहज समाधि का पाठ पढ़ा और नाथ-पथियों तथा स्फियों की साधनात्मक अस्थाली को छोड़ दिया—

## संतो सहज समाधि भली है।

जब से दया भई सत गुरु की सुरित न अनत चली है ॥
जहँ-जहँ जाऊँ सोई परिकरमा. जो कछु करों सो पूजा।
घर वन खड एक सम ले.खों, भाव मिटावों दूजा॥
शब्द निरंतर मनुवाँ राचा, मिलन वासना न्यागी।
जागत सोवन ऊठत बैठत, ऐसी तारी लागी॥
अग्रांख न मूँदूँ, कान न रूँ घृँ, काया कष्ट न घारूँ।
उघरे नैनन साहब देखूँ, मुन्दर बदन निहारूँ॥
कहिंद कवीर यह उन्मिन रहनी, सो परगट करि गाई।
दुख-सुख के वह परे परम पट, सो पद है सुखटाई॥

इस प्रकार कवीर ने अपने भगवान को देखा और अनुभव किया या और सर्वत्र उसकी सत्ता का प्रसार पाया था। ऐसा आत्मज्ञान होने पर वे यदि अद्वैतवाद, पेगंबरी खुदावाद या स्फीवाद के विज्ञापनकर्ता बन जाते तो उनका कवीरत्व क्या रहता। उनका कवीरत्व तो तत्त्व चितन में था और वह तत्त्व था प्रेम-भिक्त का, आत्म-सन्पर्ण का. सर्वस्व निद्धावर करने का। अपने आराध्य के चरणों में उसी की भावना में लीन होकर खो जाना उन्हे स्वीकार था। दर्प या अक्ख़ड़- पन इसलिए था कि वे अनन्य भावक थे और तरल व्यक्तित्व को

लेकर जिये और मरे। खंडन की वृत्ति का प्राधान्य उनमें है, वह इसलिए कि जिस ऊँची भाव-भूमि पर उन्होंने अपने प्रेम-भक्ति के यज्ञ की वेदी बनाई थी उसे न हिन्दु समम पाते थे न मुसलमान । इस लिए उन्हों ने एक श्रोर दोनों संप्रदायों के श्राडम्बर श्रीर पाखंड के नासूरों की चीड़-फाड़ की श्रौर श्रपना प्रेमपूर्ण निर्पुण तत्त्व मरहम की भाँति दिया, जिससे तप्त, व्यथित श्रीर पीड़ित जन-समदाय की ब्रात्मा का कायाकल्य हो गया । कबीर के समय में जनता का अधिकाश भाग पौराणिक हिन्दू धर्म के प्रभाव में था और उस धर्म में केवल बाह्याचार ही प्रधान था । उसके भीतरी तत्त्व की ख्रोर लोगों का ध्यान नहीं जाता था । वेदपाठ. तीर्थयात्रा, छुत्राञ्चत, ऋवतारवाद श्रीर कर्मकाग्ड मे ही लोगों की सारी शक्ति लग जाती थी। ब्रात्मा की पवित्रता के ऊपर घ्यान देने का श्रवकाश ही उनके पास नहीं बचता था। कबीर ने इसीलिए इस की बुराई की है। कुछ लोगों का मत है कि कबीर इस कर्मकाएड के भीतरी तत्त्व से अनिभन्न थे. इसलिए वे इसकी बुराई करते प्रतीत होते हैं। यह सच हो सकता है, क्योंकि वे "ढाई ब्रज़र 'प्रेम का पढ़ें सो पंडित होय' के दर्शन को मानते थे। फिर सब के भीतर आ्रात्मिक शाति की ही तो प्यास है। यदि वही पूरी न हो तो फिर ऊपर का सब दकोसला व्यर्थ है, उसका ग्रामिपाय ही क्या है ? 'पडित' श्रीर 'पाडे' इन्हीं ऊपरी ब्राडम्बरों में उलके हुए थे; ब्रतः उन्होंने. जी खोलकर उनकी आडम्बर-प्रियता की घिज्जवाँ उड़ाई और इनको नामशेष करने का प्रयत्न किया । उन्होंने कहा-"पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलें तो मैं पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ। अरे ! घर की जिस चक्की का पिसा खाते हैं, उसे कोई नहीं पूजता, व्यर्थ के पत्थर सब पूजते हैं। " फिर "तुम ब्राह्मण हो तो ब्रोह्म सम्बेग नहीं ब्राए। " व

छूत-छात श्रौर भेद-भाव से इस व्यापार में फॅसे पंडितों को वे इर घड़ी फटकारते हैं, यही नहीं मुसलमानों को भी वे इसी प्रकार खरी खोटी सुनाते हैं। उनकी हिंसा श्रौर रोजा-नमाज़ भी उन्हें उतनी ही श्रप्रिय लगती हैं, जितने हिन्दुश्रों के हवन-यत्र श्रौर ब्रत-पूजा-विधान। वे उनसे भी कहते हैं कि तुम दिन को तो रोज़ा रखते हो श्रौर रात को गाय काटते हो। एक श्रोर खून श्रौर दूसरी श्रोर बन्दगी। बताश्रो खुदा कैसे खुश हो सकता है। उ साथ ही चेतावनी भी देते हैं श्रौर बड़ी खूबी के साथ—जब पत्ती खाने वाली बकरी की खाल निकाली जाती है तब जो व्यक्ति बकरी को खाते हैं उनका न जाने क्या हाल होगा! इस प्रकार मुसलमानों को भी व छोड़ते नहीं है। हिन्दू श्रौर मुसलमानों की इस निन्दा के पीछे उनकी दुष्पवृत्ति या सकीर्ण्ता नहीं है वरन विशालता श्रौर सन्दावना है। श्रस्ता रात, वेद-कुरान, मौलवी-पडित सब की एक ही गित है, फिर भी

श.,पाहन पूजे हरि मिलै, तो मैं पुजू पहार।
 ताते यह चाकी भली, पीस खाय ससार।

२. जौ त् बॅमन बॅमनी जाया। ऋगन बाट हैं क्यों नहि ऋगया॥

३. दिन को रोज़ा रखत हैं, रात इनत हैं गाय। यह तो खून वह बन्दगी, कैसे खुशी खुदाय॥ ४. बकरी पाती खात हैं, ताकी काढ़ी खाल। जो बकरी को खात हैं, तिनको कौन हवाल?

वे लड़ते हैं। कबीर यह नहीं सह सकते। यह तो मनुष्यता की भावना का निराटर करना है, पशुता को अपनाना है । "हिन्दू कहें मोहि राम पियारा. तुरक कहै रहमाना । त्रापस मे दोउ लड लड मूए मरम न काहू जाना" कहकर वे यही बताते हैं कि मर्म के जानने के लिए त्रापसी मारकाट की त्रावश्यकता नहीं है। साथ ही उनकी त्रात्मा व्यथा से चीत्कार कर उठती है त्रौर वे कह उठते है—"अरे इन दोउन राह न पाई"। ठीक भी है, दो हैं ही कहाँ ? मेद व्यर्थ का है। सृष्टि की दृष्टि से भेद नहीं है, मजहब भी एक है । अन्तर है केवल करनी का। राम-रहीम जपते-जपते एक ने हाथ में माला ली है, दृसरे ने तसबीह। 'भोंदू' अर्थात् मूर्ख दोनो हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि बोलने वाला न तुरक है न हिन्दू। इसी मेद को देखकर कबीर ने वहाँ लो लगाई थी जहाँ अल्ला ख्रौर राम की पहुँच नहीं— 'श्रलह राम की गति नहीं, तहें कबीर ल्यौ लाय।'' इसे देखकर ही हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कबीर ने न तो ऋद्व तवाद या ब्रह्मवाद का समर्थन किया और न स्कीमत का या पैगंबरी खुदावाद का । मानवता की सामान्य भूमि पर खड़े होकर उन्होंने इन सबसे ऊपर एक नये-निराले आराध्य की कल्पना की, जो कबीर की सबसे बडी विशेषता है।

लेकिन कोई यह न सममे कि कबीर केवल इस ईश्वर की कल्पना में ही लगे रहे श्रीर उन्हों ने जीवन की दैनन्दिनी या रोज़मर्रा की रीति या प्रणाली पर ज़ोर नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। संसार के प्रति घोर विरक्ति का प्रिचय देते हुए भी, एक नए निराले ईश्वर की कल्पना करते हुए भी, उन्होंने श्रहिसा तप, सत्य, सज्जनता श्रीर श्रन्य मानवीय गुणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। साधु-

जीवन पर उनकी उक्तियाँ आज भी घर-घर सुनाई देती है। जीवन की पिवित्रता पर जोर देकर उन्होंने देहधारियों को साधना का मार्ग बताया था। इस सब में उन पर हिन्दू धर्म का अधिक प्रमाव है, इस्लाम का नही। इससे यह प्रतीत होता है कि वे मुसलमान नहीं थे। हॉ, मुसलमान घर में पले अवश्य थे, जिसके कारण उन में साहस अधिक आ गया था और वे 'ना हिन्दू ना मुसलमान' कह कर लोगों को फटकार सकते थे। दोनों धर्मों के साधना-मार्गों में भी वे हिन्दू धर्म की ओर अधिक मुक्ते मालूम होते हैं, वह इसलिए कि उनका हिन्दू धर्म से अधिक परिचय था और इस परिचय का कारण था उनके हिन्दू संस्कार और रामानन्द का शिष्यत्य।

कवीर हिन्दू मुस्लिम ऐस्य के प्रचारक श्रीर समाज-सुधारक श्रवश्य थे, परत ऐसे, जो कथनी-करनी में भेद नहीं करते। श्राज भी समाज-मुधारक है, परंतु 'मुँह में राम बगल में ईंट' यह है उनका रूप। वे भाषण देंगे तो उनका रूप श्रीर होगा श्रीर जब घर श्रायेंगे तो श्रीर रूप होगा। कबीर को यह प्रिय न था। वे तो चाहते थे कि श्रन्तर-वाह्य एक हो, कहीं कोई दुराव या छिपाव न हो। हम तो सनमते हैं कि यदि हिन्दू-मुसलमान के श्रितिरक्त कोई श्रन्य जाति भी होती तो वे जातीय-एकता की श्रपेद्धा मानव-एकता का समर्थन करते। मानवता कबीर की वाणी का सार है, जो उन्हे समस्त संकीर्णुताश्रों से ऊपर उठा देती है। उनकी हिन्दू-मुस्लिम एकता में राजनीतिक कूटनीति का श्राभास नहीं है, वह शुद्ध मानवता की माँकी देने वाली एकता है।

कंबीर ज़बरदस्त क्रातिकारी व्यक्ति थे श्रौर जैसा कि इम ऊपर देख श्राए हैं, उनका यह व्यक्तित्व ही भक्ति, प्रेम तथा -मानवता की विभिन्न घारात्रों में बहा है जिसने उनकी जीवनप्रद-वाशी को साहित्य की श्रातल संपत्ति बना दिया है। पर कबीर की ऊबड़ खाबड़ माषा को श्रीर उनके छंदों में मात्रा की कमी-बढती तथा यति-भंग को देख कर कई लकीर के फकीर ब्यालोचक उन्हें कवि ही नहीं मानते। ऐसे आलोचकों की दशा उस सीता की सी है, जो मर्याटा की रेखा से बाहर नहीं जा सकती। वे परिस्थिति की तीवता-त्रतीवता का त्रानुभव नहीं करते। हम कह त्राए हैं कि कवीर त्रात्म-दशी कवि थे। रीति-कालीन परंपरा-बद्ध कवियो की भाँति वे शास्त्र पहकर विषय-वासना मे फॅसे हुए राजात्रों का दिलबहलाव करने नहीं बैठे थे। उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया है कि "मिस कागद छुत्रो नहीं कलम गही नहिं हाथ।" वे बिना िकक त्रपनी बात सममाने की शक्ति रखते थे और लोगो को भक्ति का उपदेश देकर ब्रत्मज्ञान का मार्ग बताते थे, जो जीवन की सार्थकता का श्रंतिम लक्ष्य है। वे जब कहते हैं—''तू कहता कागद की लेखी मैं कहता ऋाँखिन की देखी" तब उनका उद्देश्य स्पष्ट ही ऋपने श्रनुभव पर ज़ोर देना होता है। श्रनुभृति की गहराई कबीर में इतनी है कि वे सीघे हृदय पर चोट करते हैं। कविता की जो परिभाषायें की गई हैं उनके चक्कर में हम नहीं पडते। श्रंग्रेजी के किसी कवि ने कहा है कि कविता का जन्म हृदय से होता है श्रीर वह हृदय पर ही प्रभाव डालती है। यद्यपि कबीर प्रतिज्ञा करके कविता लिखने नहीं बैठते तथापि यदि कोई कविता की मार्मिक अनुभूति हूँ ढना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। वे अपनी इस अनुभूति के बल पर सहज ही महाकवि कहे जा सकते हैं। उनकी कविता में छंद श्रीर श्रलंकार गीया हैं, संदेश प्रधान है। वह संदेश इतना महान् है

कि उनकी कविता में अलंकारादि का चमत्कार न होने पर भी रस की कमी नहीं है। इसी सदेश के बल पर वे महान कि हैं। 'बानी' में अनुभूति और भावना का वह संगम है कि वे उसके बल पर उत्कृष्टतम मानसिक स्थितियों को बाणी दे पाये हैं। रहस्यवाद को ऊँची मानसिक दशा कहा गया है, जिसमें असीम की अनुभूति होती है। उस अनुभूति को बाणी देना कबीर का ही काम था। उनका काव्य जीवन के अत्यन्त निकट है, जो रहस्यवाद की अनुभूति से आच्छादित होते हुए भी स्फटिक की भाँति स्वच्छ और काँच की भाँति पारदर्शी है।

कवीर स्वष्टवादी ऋौर भावक थे। भाषा ऋौर छड-ग्रलकार के एचड़े में पड़ना उन्ह स्वीकार नहीं था। इसीलिए वे पद-विन्यास के चात्र में नहीं पड़े। उनकी उलस्वासियों की भाषा ऋत्यंत क्लिए है जब कि माखी और मबद अत्यत सरल भाषा में हैं। भाषा की यह अनेक करता उनकी रचना में अनायास आ गई है। कबीर की वागा के पूरे मग्रह को, जिसे बीजक कहा जाता है, देखने से वह बात स्तृष्ट हो जायगी कि वे धम की जिज्ञासा उत्त्रन करने के लिए उलटबामियाँ लिखते थे और संकीर्णता इटाने के लिए रेखते। साखियो में भाषा राजस्थानी-मिश्रित खड़ी बोली है तो सबदों में अवधी का प्राधान्य है। योग ख्रीर स्फीमत के निरूपण में परिभाषिक शब्दों से अजीव खिचड़ी अनायास ही पक गई है. भित्रे देखकर स्त्राचार्यं पिंटत रामचन्द्र शुक्ल ने उसे 'सधुककड़'? भाषा का नाम दिया है। इससे अविक उपयुक्त नाम कबीर की भाषा को ·नहीं दिया जा सकता । इसी सधुक्कडी भाषा में कबीर की स्वाभाविक वाणी फूटी है। स्त्राभाविकता कबीर/की विवता का प्राण है। ऋबीर के क्रिट के पद किसी भी श्रेष्ठ साहित्य के भंडार की शोभा

बढ़ा सकते हैं। उनकी विरिद्धणी आत्मा की पुकार सहुदय जनों के लिए शांति और इलचल दोनों एक साथ देती है। उनका 'पतिवरता की आग' प्रेम-भिक्त की भावना से पूर्ण है जिसे रहस्यबाट की दृष्टि में लोग सर्व-श्रेष्ठ मानते हैं और निस्संदेइ उनका यह मानना उचित भी है।

क्रान्तिकारी कलाकार होने के कारण कबीर ने जब कही भी बधनों को स्वीकार नहीं किया तब यहाँ वे कैसे करते ! उनका उद्देश्य तो सक्रांति काल के सजग नेता की भाँति जनता-जनार्टन की सेवा करना था। कविता में भी उनकी यही दृष्टि थी। हृदय का मंथन करके जो वाणी भन्तों के हृदय में भक्ति, ज्ञान श्रीर मानवता की त्रिवेणी बहाने को फ़री थी, वह अपना काम कर गई। लोग कहते हैं कि क बीर का प्रमाव उच्च वर्ग में नहीं था, वह निम्नवर्ग तक ही सीमित रहा। यह कहना ठीक हो सकता है किसी वर्गवादी के लिए या उसके लिए जो त्रामिजात्य का त्रिममान रखता है। कबीर जैमे व्यक्ति के लिए ऐसा कहना अनुचित है। वे वर्गवादी नहीं थे। वर्गहीन समाज की कल्पना चाहे उनके मन में वैज्ञानिक रूप मे न रही हो, लेकिन उसका महत्त्व उन्होंने ख्रात्मा से ख्रवश्य स्वीकार किया था, इसलिए वे ऐसा सामान्य और सर्वमान्य जीवन दर्शन दे सके, जो ब्राज भी ब्राभिनन्दनीय ब्रीर वन्दनीय है। कबीर को उनकी सामयिक परिस्थितियों के भीतर रखकर देखने की आव-प्रयक्ता है। किसी विशेष साप्रदायिक रंग का चश्मा लगा कर उन्हे देखना उनके प्रति अन्याय करना है । ऊपर-ऊपर से कबीर की वाशी को देखना और अपना मत दे देना श्रेयस्कार नहीं है। उस का गभीर अध्ययन करना अपेक्तित है। यदि कबीर की वाणी का

मर्म समक्ता है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है—हृदय की सामान्य भावभूमि पर उनके हृदय की जाँच करना। वे मानवता के कलाकार थे। सभी प्रकार के साप्रदायिक बन्धनों से दूर रहकर स्वतत्र व्यक्तित्व रखते थे। मानव मात्र के कल्या ए के लिए उनका प्रेम-भित्त का सन्देश सजीवनी वृटी की मॉित है, जो युग-युग तक स्त्रमर है। उस सन्देश की पहचानना ही कबीर की वासी के समुद्र की थाह पाना है। उन्हों के स्रलख स्रक्ष का स्वति । उद्घासित होने लगता है, उन्हों के स्रलख स्रक्ष ब्रह्म की मॉित। हमने यहाँ उनके रूप को प्रत्यच्च देखने की चेष्टा की है—फिर भी हमारा विश्वास है कि हम उसे स्वष्ट नहीं कर पाये हैं। कबीर के शब्दों में हम केवल इतना ही कह सकते हैं—

जिन स्त्रोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठि ।
मैं बौरी हूँ दन गई. रही किनारे बैठि ॥

## मलिक मुहम्मद जायसी

कबीर ने अपनी प्रेमभक्ति मथी वार्णा से हिन्दू और मुसलमान दोनो जातियों के आन्तरिक वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया था। सामान्य जनता कबीर के विचारों से ब्रात्यधिक प्रभावित थी श्रौर टोनों जातियों के फकीरो श्रौर साधुस्रों का समाज मे यडा त्रादर था। दीन त्रीर धर्म के नाम पर त्रापस मे लडना या मारकाट करना ऋव बुरा समभा जाने लगा था ऋौर दोनो जातियाँ हृदय से पास स्राने लगी थीं। मुसलमान हिंदुस्रो की कथास्रो को प्रेम से सुननं लगे ये ग्रौर हिंदू मुसलमानों की कहानियों मे रस लेने लगे थे। एक द्योर चैतन्य महाप्रसु, बल्लभाचार्य क्रौर रामानट जैम भक्तिमार्ग के स्राचार्यों के परपरागत प्रभाव से पशुहिमा, मत्र-तत्र आदि को लोग घृग्णा की दृष्टि से देखने लगे थे और उसके स्थान पर भगवत्येम की प्रतिष्ठा होगई थी | दूसरी ख्रोर मुसलमानो में भी सूफी महातमा 'इश्के-हकीको' (सच्चे प्रेम) की शिचा देने लगे थे श्रौर उन्होंने श्रहिसा के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार एक देश की दो जातियाँ जो कभी परस्पर ईर्ष्या द्वेष का शिकार थी, इन साधुत्रों स्त्रौर फकीरों की उपदेशमयी वार्गा से वैर-विरोध विसारने लगी थी। लेकिन वैर-विरोध मिटाने का ग्राधार जो इन भक्तों के पास था स्त्राध्यात्मिक था। इस स्त्राध्यात्मिकता के साथ दूसरी बात यह थी कि ये संत कबीर की ही भॉति ऋपनी ऋटपटी वाणी में मानव-एकता का संदेश देते थे। यह वाखी कभी कभी कठोर हो जाती प्रत्यज्ञ-जीवन में मधुर भावापन्न वाणी से ईर्ष्या-द्वेष की अविशष्ट प्रवृत्ति को दूर करने की वडी आवश्यकता थी। यह कार्य प्रेममार्गी किवियों द्वारा हुआ। इन किवियों ने मुसलमान होते हुए भी हिंदू कहानियों के द्वारा 'प्रेम की पीर' की व्यजना की। इन कहानियों द्वारा उन्होंने शुद्ध प्रेम-मार्ग का प्रदर्शन किया और मानव-जीवन की उन मूल भावनाओं को उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया, जो मानव-मात्र की संपत्ति हैं! कुतबन, मंक्तन, जायसी आदि इन किवियों में प्रमुख हैं। स्वर्गीय आचार्य प० रामचन्द्र शुक्त ने लिखा है—''इन्होने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूर्ण सहदयता से कह कर उनके जीवन की मर्म-स्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण समंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोन्न सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यन्न जीवन की एकता का दश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। वह जायसी द्वारा पूरी हुई।'

श्राचार्य शुक्क का जायसी के संबंध में यह कथन श्रच्तरशः सत्य है। जायसी ने निस्सदेह प्रत्यज्ञ जीवन में हिंदू-मुसलमानों को एक होने का संदेश दिया। कबीर यह नहीं कर सकते थे। उनकी परिस्थितियाँ भिन्न थीं। पंडितों के गढ़ काशी में रह कर वे निजी तौर पर उनके विरोध में ही लगे रहे। उनका सारा जीवन पंडितों श्रीर मुल्लाश्रों के विरोध में ही बीता। सामान्य जनता को प्रेम-भिक्त के सूत्र में बाँधने का कार्य करने के साथ-साथ उनका श्रिधकाश समय खंडन-मडन में जाता था। फिर उस समय श्राध्यात्मिकता ही साधु सन्यासियों की कसौटी थी, श्रतः कबीर को प्रत्यज्ञ जीवन की एकता का श्रवसर ही नहीं मिल पाया। हा जायसी के लिए भूमिका उन्होंने श्रवश्य तैयार कर दी। कुछ जायसी की श्रपनी परिस्थितियाँ भी

थीं। वे रायबरेली जिले मे जयम नामक गाँव के निवासी थे ७ वर्ष की अवस्था में चेचक से उनकी बाई आँख जाती रही थी और वायाँ कान भी वेकार हो गया था। उसके कुछ ही दिन वाद उनकी माता की मृखु हो गई। पिना पहले ही मर चुके थे। अनाथ की भाँति अपनी ननसाल में पले और जवानी में लौटे तो किसान बनकर रहने लगे। अत्यन्त निर्धन और ईमानदार होने के कारण वे सदैव पाप से डरते थे और बड़े पिश्रम से खेती करते थे। इस समय वे सब प्रकार के महात्माओं से मिलते थे और ईश्वर-भक्ति में रत रहते थे। तात्पर्य यह कि वे देहाती थे। कबीर उनकी अपेचा नागरिक अधिक थे। उनका देहातीपन ही उन्हें हिन्दू-मुसलमानों की वास्तविक एकता के लिए प्रेरित कर सका। इसी देहातीपन के कारण उनमें वह विनम्रता, वह सादगी और वह पित्रता थी, जो किसी साधु का भूषण हो सकती है। इसके साथ ही स्फी-मत के प्रभाव से उनकी आत्मा में प्रेम का अपार सागर लहराने लगा था। प्रेम के साथ ही उनमें जीवों के प्रति दया का भाव भी अत्यंत प्रवल था।

इसके अविरिक्त दो घटनाएँ अौर है, जिन्होंने जायसी की जीवन बारा को मायामय जगत से मोड़ कर उस सर्वोच्च नत्ता के चिंतन की ओर लगा दिया। पहली घटना तो जायसी की सातो सतानों के अचानक मकान की छत के गिरने से मर जाने की है, जिसने जायसी का जीवन ही सूना कर दिया। दूसरी घटना बड़ी विचित्र है। जायसी के गुरु ने उनसे कहा था कि बिना किसी को मोजन कराये वे भोजन न किया करें। गुरु की आजानुसार उन्हें जो कोई मिलता उसी के साथ बैठकर भोजन कर लेते। एक दिन खेत पर भोजन रखकर किसी की बाट जोह रहे थे। बड़ी देर तक इंतजार करने पर भी कोई नहीं

श्राया । खोज करने के बाद एक कोढ़ी लकडहारा मिला । जायसी उसी के साथ भोजन करने लगे । श्रौर उस कोढ़ी को उँगलियां के मवाद से सना हुशा भोजन जब वे स्वयं खाने लगे तो उस कोढ़ों से उनसे कहा कि यह नहीं हो सकता, इसे मैं ही खाऊँगा। श्रौर उसने उनका हाथ पकड़ लिया । लेकिन जायसी उसे शीध खा गए। इसके बाद वह कोढ़ी श्रदृश्य हो गया श्रौर बहुत खोज करने पर भी न मिला। तब से जायसी घर छोड़ कर फ़कीर हो गए श्रौर परम सिद्ध बन गए। उनके लिए घर-बाहर एक हो गया। वे प्रेम का सदेश लिये घर-घर खलख जगाने लगे। उनके पास खाने-जाने वालों का ताँना लग गया। हृद्य की सचाई श्रौर सादगी का ऐसा जादू उनके पास था कि जो एक बार उनसे मिल लिया, वह सदा को उनका हो गया। उनके बहत से चेले भी हो गए थे।

जायसी अमेटी के राजा रामसिंह के द्वारा सम्मान पाते थे और कहा जाता है कि उनकी दुआ से राजा रामसिंह के कोई संतान हुई थी। राजा उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने जायसी के रहने और भोजनादि का प्रवन्ध कर दिया था। वे भी इस सुख और शांति को पाकर साधना में लीन रहने लगे। सुनते हैं कि वे एक बार शेरशाह सूरी के दरबार में भी गए। शेरशाह उनकी कुरूपता देख कर हँस पडा। इस पर उन्होंने बडी नम्रता से शेरशाह से कहा—'भोहिका हॅससि कि कोहरिंह।'' अर्थात् 'हे शाहशाह! सुक्त पर हँसते हैं या हम सब को बनाने वाले उस कुम्हार (परमेश्वर) पर?' शेरशाह यह सुन कर लजित हो गया और उसने हामा माँगी।

इनकी मृत्यु भी विचित्र ढंग से हुई । ये मरने से पहले कहने लगे कि मैं किसी शिकारी की गोली खाकर महाँगा। राजा रामिस्ट

ने जंगल में शिकार खेलने की मनाही कर दी । लेकिन होनहार प्रवल है। एक दिन एक शिकारी को एक वड़ा बाघ दिखाई दिया। उसने उस पर डर के मारे गोली छोड़ दी। बाघ गिर गया। पास जाकर देखा तो जायसी थे। जायसी की कब्र अमेठी के कोट से पौन मील पर वनी है परन्तु पुराने कोट से जायसी की कब्र डेढ़ कोस की दूरी पर थी।

ऊपर जायसा का संचित्त-सा परिचय दिया गया है, जो यह सिद्र करता है कि जायसी के काव्य में जो कोमलता, स्निम्धता ऋौर सौटर्य है, उसका कारण उनके जीवन की स्वामाविक ऋौर सरल प्रवृत्ति है। ऋाडवर ऋौर पाखंड जायसी को छू भी नहीं गया था ऋौर वे एक मात्र प्रेम के उपासक थे। उसी प्रेम की व्यंजना के लिए उन्होंने सतत साधना की।

उनकी कीर्ति का विजय-स्तम्भ पदमावत ग्रन्थ है। यो तो उन्होंने 'श्राखिरी कलाम' श्रीर 'श्रखरावट' दो ग्रन्थ श्रीर भी लिखे। पहले ग्रन्थ में मरणोपरात जीव की दशा श्रीर क्यामत के श्रातिम न्याय का वर्णन है श्रीर दूसरे ग्रन्थ में वर्णमाला के श्रद्धरो को लेकर सिद्धात-सबधी वातें कही गई हैं। यही तीन ग्रन्थ उनके प्रसिद्ध हैं, जिनमें पदमावत महाकाव्य सर्वश्रेष्ठ है।

पदमावत में सिहल द्वीप की राजकुमारी पदमावती श्रीर चित्तींड के राजा रतन सेन की प्रसिद्ध प्रेम-कथा का वर्णन है। हीरामन स्थ्रा इन दोनों प्रेमियों के बीच मध्यस्थ (दूत) का कार्य करता है। जायसी ने इस प्रेम-कथा को इतनी तन्मयता से लिखा है कि उसे पढ़ श्रीर सुन कर व्यक्ति समस्त भेद भाव भूल कर प्रेम के सरोवर में गोता लगाने लगता है। यह प्रन्थ मुसलमानों के घर में कुरान की तरह पूज्य मानः जाता था श्रीर कहीं-कहीं वह उसी प्रकार पढाया भी जाता था। सूफी मत के मानने वाले साधु प्रेम के पुजारी होते हैं श्रीर प्रेम ईश्वर तक पहॅचने का एक मात्र साधन है। यही सोचकर यह प्रन्थ इतने ऊँचे स्थान का अधिकारी माना गया था। जिन लोगो के यहाँ यह प्रनथ मिला है, वे अन्य मुसलमानों की अपेका विनम्र, मिलनसार श्रीर सरल हैं। वस्तुत: जायसी स्वय प्रेम के परमागुश्रों से बने थे। इसीलिए उनको प्रेम के अतिरिक्त और कुछ सुन्दर ही नही दिखाई देखा था। वन के पत्ते-पत्ते, वास की नोक-नोक स्रौर पशु-पित्वयों के रोम-रोम में वे घट-घट-वासी परमात्मा के प्रेम के वारा विषे देखते थे। उन्हें सूर्य विरद्द की अभिन से जलता हुआ और काँपता हुआ प्रतीत होता था । जायसी के इस प्रेम की स्वामाविकता में उनका कृषक-जीवन प्रधान था। वे क्रषक-जीवन को तपस्यामय श्रीर बह मूल्य सममते थे। उनका सारा जीवन क्रथकों में ही बीता था। इसलिए जितनी भी उपमाएँ उनके काव्य में हैं, वे सब कृषक-जीवन से ली गई हैं। भारत के राजक्रमारो ग्रौर राजक्रमारियों, भारतीय नारियों के रूप और सौदर्य, पातिवत-जीवन और मानव-धर्म की महत्ता, दया, पराक्रम, शील श्रीर दानवीरता तथा उदारता श्रादि की प्रशंसा उन्होंने मक्त कंठ से की है। भारतीयता के प्रति उनकी यह विशाल दृष्टि उन्हे बहुत ऊँचे स्थान की ऋषिकारिणी बना देती है। जायसी से पहले किसी हिन्दी किव ने भारत की प्रकृति को पहचानने की चेष्टा नहीं की। वे ही सर्व-प्रथम भारतीय जनता की चित्त-वृत्ति को समफ्तने श्रीर उसे वाग्री देने में समर्थ हुए। जाति मे वे मुसलमान थे पर कर्म से वे पक्के वैष्णव थे। उनकी इसी वैष्णवता ने हिन्दुत्व की कथा को मीठी कुनैन की भाँति 'पदमावत' के

स्प में लोगों को दिया श्रीर श्रमत्यक्ष्य रूप से हिंदू-मुसलिम वेमनस्य को नश्तर लगा दिया। जायसी की परंपरा यदि श्रागे चलती तो श्राज हिंदू-मुमलमानों में जो करुता दिखाई देती है, वह न दिखाई देती श्रीर भाषा-साहित्य को लेकर जो 'तूतू मैं मैं' चल रही है, वह न चलती।

पटमावत' ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया अन्थ है, जिसमें साहित्यिक भाषा का पुर कम होने से समफ्तने में कही कहीं कठिनाई होती है, परन्तु ऐसा उन सब ग्रन्थों के संबंध में होता है, जो किमी ठेठ भाषा में लिखे जाते हैं। फिर जायसी तो जन कवि थे, जो जनता को प्रेम के सदेश से परिचित कराने के लिए लिखते थे। विद्वानो श्रीर शास्त्रजो के लिए उन्होने श्रपना काव्य नहीं लिखा। यह प्रनथ तुलसोदास के 'रामचरित-मानस' से पहले लिखा गया है। छन्द दोहा चौपाई ही हैं। 'पदमावत' में ७०० दोहे स्त्रौर ४२०० (ब्रर्द्धालियाँ) चौपाइयाँ हैं ब्रौर प्रति ७ ब्रर्द्धालियों के बाद एक दोहा है। तलसी में ८ अर्द्धालियों के बाद एक दोहा है। समुचा ग्रन्थ ५८ खड़ों में विभाजित है. जैसे सिहल द्वीप वर्णन खंड, नख-सिख खड, मुत्रा खड स्नादि। किसी विद्वान का यह कथन कि जायसी ने तुलसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, सच है। कारण, अवधी में 'रामचरितमानस' लिखने से पहले उन्होंने ऋवश्य ही 'पदमावत' को देखा होगा या न देखा होगा तो उसके विषय में सना अवश्य होगा । स्वयं जायसी ऋौर उनके चेले ही इसे गाते फिरा करते थे।

'पदमावत' के काब्य सौदर्य का डिग्दर्शन करने से पहले संज्ञेप में उसकी कथा को भी जान लेना आवश्यक है। 'पदमावत' की कथा में ऐतिहासिक और काल्पनिक तथ्यों का सम्मिश्रण किन ने

ऐसी खूबी के साथ किया है कि देखते ही बनता है। सिंहल द्वीप के राजा गधर्वसेन की कन्या पद्मावती ऋनुपम मुन्दरी थी। उसके वहाँ हीरामन नाम का एक तोता था। पद्मावनी उस से सब प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार उसने अपने विवाह का बात भी उस तोते में कही. जिस पर तोते ने बर टूँढने की प्रतिज्ञा की। राजा इस पर बड़ा कद हुआ और उसने तोते को मार डालने की ब्राजा टी। पद्मावती ने जैसे तेसे तोते के प्राण बचाये। कुछ दिन बाद वह जगल में उड़ गया। वहाँ वह एक बहेलिए द्वारा पकडा गया ऋौर बेचने के लिए वाजार मे लाया गया । चित्तौड के एक पंडित ने उस खगढ लिया । वह उसे राजा रतनसेन की सभा में लाया। राजा ने तोते की बुद्धिमत्ता की परख कर उसे लाख रुपये में खरीद लिया। एक दिन रतनसेन के शिकार को चले जाने पर उसकी रानी नागमती ने तोते से पूछा कि क्या उससे ऋधिक सुन्दर भी कोई स्त्री है। इस पर तोते ने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम मे दिन रात का अन्तर है। नागमती ने धाय को उस तोते को मारने की आज्ञा दी। धाय ने उसे न मार कर राजा के सम्मुख पेश किया। हीरामन ने सारा वृत्तात उससे कहा । इस पर राजा पद्मावती के लिए पागल हो उठा ऋौर १६ हजार कुमार योगियों के साथ घर से निकल उडा श्रीर समुद्रों तथा द्वीरों को पारकर सिहलद्वीप पहुँचा श्रीर महादेव के मदिर में बैठकर तर तथा पद्मावती का ध्यान करने लगा। हीरामन तोता उसके साथ था । उसने यह सब ब्रचात पद्मावती से जाकर कहा । वह वसंत पचमी के दिन रतनसेन को देखने आई। उसकी छवि देखकर वह बेहोश हो गया। पद्मावती उस समय यह लिखकर चली गई— जोगी तूने मिद्धा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्त करने का समय आया तब तू सो गया।'

गजा हो रा श्राने पर पछताया श्रीर उसने सिहल-गढ पर चढाई की। गजा गथर्थसेन की सेना ने उन योगियों को रोककर रतनसेन को कॉसी देनी चाही, लेकिन महादेव द्वारा रहा किये जाने के कारण वह बच गया श्रीर श्रन्त में पद्मावती से उसकी शादों भी हो गई। वह बडी धूम-धाम से शादी करके लौटने लगा। समुद्र में तूफान श्राने से वे दोनो विछुड़ गये श्रीर श्रन्त में बडी कठिनाई से मिले। चित्तोड़ पहुँचने पर टोनों बडे प्रेम से रहने लगे।

यहाँ तक कहानी काल्गिनक है, जो अवध में उस समय भी प्रचलित थी और आज भी कही-कहीं उसके जानने वाले मिल सकते हैं। इससे आगे रायय चेतन द्वारा पिंद्यनी के सौदर्य की प्रशंसा सुनकर अलाउद्दीन का चित्तोंड़ पर चढ़ाई करना, रतनसेन द्वारा पिंद्यनी के सतीत्व की रच्चा के प्रयत्न से चिढ़कर अलाउद्दीन द्वारा उसका बंदी किया जाना, पिंद्यनी का दिल्ली जाना, गोरा बादल की लड़ाई और देवपाल से युद्ध करते हुए रतनसेन का स्वर्गवासी होना तथा नागमती और पद्मावती का सती होना इस महाकाव्य की मुख्य घटनाएँ है। वर्धा यह उत्तरार्ध ऐतिहासिक है तथापि इसमें भी राघव चेतन की कल्पना, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई की शर्त (समुद्र से प्राप्त पर्दना आदि घटनाएँ कल्पना के आधार पर ही लिखी गई हैं। वस्तुतः जायसी ही नहीं, कोई भी किय इतिहास का अन्धानुकरण नहीं कर सकता। कितत्व की स्थापना के लिए आवश्यक है कि कल्पना का मोहक रूप पाठकों के सामने उपस्थित किया जाय।

कल्पना इतिहास को सुन्दर बनाती है। जायसी को इतिहास की अच्छी जानकारी थी तो भी उन्होंने काव्य की दृष्टि से उसमें कल्पना का सम्मिश्रण कर दिया है।

कल्पना और इतिहास के सम्मिश्रण से बनी इस प्रेमकथा का हिदी-साहिन्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसके लेखक जायसी की ग्रमरता का प्रतीक तो वह है ही, उसने स्वय ग्रपनी नवीन भावधारा से देश की जनता के हृदय से भय और अविश्वास की मिटाने का कार्य किया है। कारण है-उसकी प्रेम की पद्धति। जायसी ने प्रेम को केदीय भाग माना है। उसी मेम के इद-गिर्व ग्रन्य सब भावनाएँ चक्कर लगानी प्रतीन होनी हैं। जायसी का हृदय प्रेम से सराबोर था। हमें नो ऐसा जान पडता है कि उस काल की परिस्थिति-विशेष के कारण हो बटमावन' का मृजन हुआ। कबीर का सोधा-माटा ग्रक्खड स्वभाव जिस काम को न कर सका, उसे जायसी के ब्राँमुब्रों ने किया। पदमावत के शुगार मे यद्यपि एकागिता है तथापि उसमें विश्व के लिए सदेश न हो ऐसा नहीं है। रत्नसेन, पद्मावती. नागमती, हीरामन तोता आदिपात्र मानो प्रेम के अतिरिक्त कुछ देख ही नहीं पाते । 'पदमावत' का पूर्वाह प्रेम की ब्याख्यात्रों त्रौर विवरणों से भरा है, उसमें प्रेम ही प्रेम है । इसका रहस्य है जायसी का जीवन-दर्शन। जायसी कहा करते थे कि यदि प्रेम के पंथ में शीश नहीं कटाया तो प्रध्वी पर आने का कष्ट करना ही व्यर्थ है-

> जो नहिं सीस प्रेम-पथ लावा। सो प्रिथिवी महं काहे क स्रावा।।

कुछ विद्वानों की सम्मति में जायसी ने 'पदमावत' में प्रेम की जिस प्रणाली का उपयोग किया है, वह अस्वामाविक है; अर्थात् केवल

एक तोते के मुँह से किसी स्त्री के रूप गुर्ण की प्रशासा सुन कर उस के पीछे राजपाट छोडकर योगी हो जाना ऋधंगत सा लगता है। हम ऐसानही समऋते। प्रेम के ऐसे उदाहरणो की कमी नही है। उषा श्रीर श्रनिरुद्ध को कथा भारतीय साहित्य में ऐसे प्रेम का उदा-हरण है। इमारे यहाँ तो शादी सबध भी पहले बिना देखे ही हुन्ना करते थे और नाई या ब्राह्मण की बातो पर विश्वास कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, यह बात भी बुरी समभी जाती थी कि लड़का-लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देखें या वार्तालाप करें। आज की बात त्रालग है। टिनयॉ का रग त्राज बदला हुत्रा है। ऐसी दशा मे जायसी की प्रेम प्रणाली अस्वाभाविक जॅचे तो आश्चर्य नहीं। 'पटमावत' में रतनसेन का हीरामन तोते के मूँ ह से पद्मावती का वर्शन सनकर पागल हो जाना अत्यत आकर्षक लगता है और जब इम उस भक्त श्रोर भगवान के रूपक के साँचे में ढालकर देखते है तब तो उसकी यथार्थता और सापेबिता भी सिद्ध हो जाता है । भगवान का रूप किसी ने नहीं देखा। सब उसके विषय में अनुमान से काम लते हैं। गुरु के मुख से भक्त जो कुछ सनता है, वही उसके आकर्षण के लिए पर्यात होता है। जहाँ गुरु ने वर्णन किया कि भक्त की आत्मा विमोर हो उठती है, विरक्ति का खुमार चढ़ने लगता है श्रीर वह सध-बुध भूलकर उस 'श्रनदेखें' की श्रोर पागल होकर दौडने लग जाता है। जायसी ने यही किया है। भक्त-हृदय होने के कारण उनकी दृष्टि त्रलौकिक थी, भले द्दी उन्होंने त्राश्रय लौकिकता का लिया हो। 'ही पडितन केर पछलगा' कहकर उन्होंने अपनी दीनता तो प्रदर्शित की है, साथ ही यह भी सकेत किया है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वह कोई ब्रद्भुत बात नहीं है; जो समभ्तदार लोग कर

चुके हैं, वही मैं भी कर रहा हूँ। पडितों का पिछलगा होने में जायसी को रस था, इसमें संदेह नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने पूर्ववती किवियों का एक स्थान पर उल्लेख भी कर दिया है—

विक्रम धंसा प्रेम के बारा । सपनावित कहें गएउ पतारा ॥
मधू पाछ मुगुधावित लागी । गगनपूर होइगा बैरागी ॥
राजकुँवर कंचनपुर गएउ । मिरगावित कहें जोगी भएऊ ॥
साध कुँवर खडावत जोगू । मधुमालित कर कीन्ह वियोगू ॥
प्रेमावित कहें सुरसिर साधा । ऊषा लिग अनिस्थ वर बाँधा ॥
इस प्रकार जायसी के पहले प्रेम कान्य की एक परंपरा थी, जिसके
अनुकरण पर जायसी ने 'पदमावत' की यह कहानी लिखी । जैसा कि
इम पहले कह चुके हैं, 'पदमावत' मे प्रेम की वृत्ति प्रधान है ।

त्रमुकरण पर जायसा न 'पदमावत' का यह कहाना लिखा। जसा कि हम पहले कह चुके हैं, 'पदमावत' में प्रेम की वृत्ति प्रधान है। जीवन की शेप वृत्तियों का समावेश भी 'पदमावत' में है. परन्तु उनकी प्रधानता नहीं है। दापन्य प्रेम के त्रातिरिक्त यात्रा, युद्ध, सपत्नी-कलह, मातृ-स्नेह, स्वानी-भिक्त, वीरता, कृतवता, छल त्रीर सतीच त्रादि का जो समावेश जायसी ने किया है. वह मानो दापत्य प्रेम की तीवता की त्रात्रमूति को अधिक गहरा रग देने के लिए ही किया है। दूसरी बात यह भी है कि जायसी का यह काव्य प्रवध-काव्य की परंपरा की त्रान्यतम मिए है त्रीर प्रवंध काव्य में जीवन की एकागिता त्राथवा एक-पद्धीय चित्रण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जीवन के समस्त भावों त्रीर विचारों की सीमात्रों को घर लेने की शक्त होती है। इसलिए 'पदमावत' में प्रेम के त्रातिरक्त त्रान्य जो मावनाएँ हैं, वे प्रसंग-वश त्राई हैं, या यों कह कि उनके रखे बिना जायसी की कथा का सूत्र त्रागे नहीं चल सकता था, इसलिए उन्हे उनका विवश होकर समावेश करना पड़ा है। हमारा तो विश्वास है, कि यदि ऐसा

कोई साधन होता कि जिसके द्वारा वे अकेल प्रेम के द्वारा अपनी नावनात्रों का व्यक्तीकरण कर सके होते तो शायद त्रादि में त्रन्त तक उसमे प्रोम के अतिरिक्त कोई अन्य बक्ति ही न होती । लेकिन जीवन का विशालतम चीत्र केवल प्रेम की इस अकेली वृत्ति से नहीं तका जा सकता. उसमे विविध बत्तियों के समावेश के बिना प्रमाना नहीं ह्या सकती । परिणाम स्वरूप उनकी ह्यवहेलना नहीं की जा सकती। जायसी भी जब प्रयन्य काव्य लिखने चले थे-एक विस्तृत भूमिका पर जीवन की कथा का रंगीन चित्र बनाने चले थे—नव वे एक ही रग में काम कैम ले सकते थे उन्ह ग्रन्थ रगों की सहायता लेना अनिवार्य हो गया। इस बात को अच्छी नग्ह सममाने के लिए यों कह कि उनका चित्र बहरगी होते हुए नी ऐसा है कि जिसमें एक ही रंग की प्रधानता है अथवा उनका काव्य एक ऐसा वस्त्र है, जिसमें कई रगी के धागे तो हें परत उनमे एक रग के धारों का सर्वाविक उपयोग किया गया है स्रोग जिस धारो का सर्वाविक उपयोग किया गया है वह धागा है प्रेम का। प्रेम -मानव-जीवन की सर्वाधिक व्यापक वृत्ति है, इमीलिए श्रुंगार रस, जिसका स्थायीमाव रित या प्रेम माना गया है. रसराज कहा गया है। जायसी इस रसराज-प्रेम-के व्याख्या । र थे ।

शास्त्रीय त्रालोचकों त्रीर विद्वानों ने शृंगार के दो भेद किये है—वियोग शृंगार त्रीर स्योग शृंगार । शृंगार के इन दोनों उत्तों में मार्मिकता की दृष्टि से वियोग शृंगार का त्रिधिक महत्त्व है। वात यह है कि सयोग में भिलन का सुख होने से जीवन में एक प्रकार की निष्क्रियता-सी ह्या जाती है, उसमें व्यक्ति को न तो ह्यपना '-साहस दिखाने का समय होता है त्रीर न कष्ट-सहिष्णुता के प्रदर्शन

का ही अप्रवकाश होता है। प्रेमी और प्रेमिका के निकट होने से श्रभाव का अनुभव ही नहीं होता। इसके विपरीत वियोग में प्रेमियों के त्याग, सहन-शक्ति और बिलदान की भावना के विकसितं रूप को दिखाने के लिए पर्यात अवकाश हाता है ! उसमें दोनों ही अपनी अपनी शक्ति का परिचय दे सकते हैं। इसीलिए प्रेम जहाँ-वियोग में विस्तृत च्रेत्र पाता है, वहाँ संयोग में वह संकीर्ण होता है। जायसी भक्त ये और संकीर्णता की सीमाओं को तोड़ चुक ये, अतएव उन्होंने 'प्रेम की पीर' की व्यंजना के लिए विरह की मिलन से ऊँचा स्थान दिया है। उनके भिरह की जो व्यंजना हुई है, उसका माध्यम भागतीयता की प्रतिमूर्ति और नारी-जगत की आदर्श नागमती है। प्रयापि कभी-कभी पाठक को यह शंका होने लगती है कि 'यद्मावन' में नागमती जब ब्रादर्श स्त्री है, तब उसका नामकरण पद्भावती के नाम पर क्यों किया गया ! पाठक की यह शंका निम् ल न हो कही जा सकती। परन्तु इसका समाधान खोजने के लिए प्रन्थ से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि जायसी ने ऋपनी इस कहानी में भारतीयता और सूफीवाद का समन्वय किया है। स्फियों में प्रेम की तीवता होती है, ब्राशिक ब्रोर माश्कृ का विधान होता है श्रीर वे दोनों प्रत्यक्ष जगत से श्रलग याने प्रेम में ही मरते और जीते हैं-जब कि भारतीय नारी और पुरुष प्रेम के गंभीर और संयत हा को ही अपनाते हैं। उर्दू शायरी न इडियों के ढाँचे के लिए फरहाद पहाड़ खोदने मिल जायंगे पर हिन्दी कविता में ऐसी ऋसंभव वार्ते नहीं मिल संकतीं। यहाँ भी राम' ने घनुष तोड़ा है, परन्तु वह धनुष केवल सीता की प्राप्ति की आशा से नहीं वरन इसलिए कि सीता जैसी सती साध्वी नारी कहीं किसी

श्रमानवीय द्दार्थों में न पहुँच जाय। फिर राम जैसे शील-शकि-शौंदर्य-संपन्न थे, उसे देखते हुए घनुष का दूरना श्रसंभव न था। इतना होने पर भी प्रन्थ का नामकरण पद्मावती के नाम पर इसलिए किया गया है कि उसकी स्थिति श्रपरिद्दार्थ है। पद्मावती यदि न होती तो कथा कहना ही मुश्किल हो जाता। उस दशा में न रतनसेन को योगी होने का श्रवकाश मिलता श्रीर न नागमती को श्रपनी पीड़ा श्रौर तड़प के पदर्शन का ही श्रवसर प्राप्त होता। इस प्रकार पद्मावती मानो केन्द्र बिन्दु है जिससे कथा के सूत्र किरणो की भाँति छूटते हैं। श्रलौकिक पच्च की व्यंजना के लिए भी पद्मावती ही एक-मात्र साधन है। श्रतएव वैसे भी उसे नहीं मुलाया जा सकता। फिर स्फीवाद की दृष्टि से भी पद्मावती का व्यक्तित्व श्रपेद्धा की वस्तु है। ये ही कारण है कि ग्रन्थ का नाम नागमती के नाम पर न रख कर पद्मावती के नाम पर रखा गया है।

जायसी ने अपने काल्य में विरद्द की व्यंजना का भारतीय रूप ही अधान रक्ला है और उसका आश्रय रक्ला है नागमती को, जल कि स्थोग की भावना का व्यक्तीकरण पद्मावती के द्वारा हुआ है, जो स्कीमत के प्रेम की अभिव्यक्ति का साधक है। साराश यह है कि जायसी में विरद्द की प्रधानता है और उसमें भारतीयता प्रधान है। भारतीय नारी अपने विरद्द का प्रदर्शन नहीं करती, वह तो मीली लकड़ी की भाँति सुलगती रहती है—भीतर ही भीतर। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उसका धुआँ भी प्रकट नहीं होता। जायसी स्वयं जबर्दस्त विरद्दी थे। उनका कहना था कि प्रेम की विनग्मरी का नाम सुनकर पृथ्वी और आकाश घवराने लगते हैं— केवल विरद्दियों का हृदय ही होता है, जहाँ उस अगिन को स्थान

मिल जाता है। उस प्रेम में मुख पीला पड़ जाता है, नेत्रों से जल उमड़ने लगता है, प्रेम के जल से भरे नयन ही वचनों का काम करते हैं। तन वेसमार हो जाता है और मन पागल हो कर वेकल बन जाता है। जटाएँ प्रेम के कारण उलक्त जाती है। इसीलिए वे चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे, कि हे भाई कोई प्रेम के फंदे में न पड़े। प्रेम का रोगी कोई न वने। प्रीति की बेल में कोई मत उलके! ऐसा वह इसलिए कहते थे कि उनकी दृष्टि में प्रेम की अधि को सहने की सामर्थ्य गिरि, समुद्र, शिंश, मेंघ, रिव आदि किसी में नहीं। अकेली सता धन्य है जो अपने प्रिय के लिए इस आग में जलती है। सती के इस आदर्श के ही कारण संभवतः विरह की अधि में जलने का काम नागमती को सौपा गया है। यो प्रेम की तीब्रता पद्मावती में भी कम नहीं है परन्तु विरह की लपटों को केलने का साहस सती नागमती को ही हो सकता था, प्रेयसी पद्मावती

- क्दन पित्रर जल उमगइ नैना।
   परगट दुब्रउ पेम के बैना॥
   तन विसंभर, मन वाउर लटा।
   ऋक्का पेम परी सर जटा।
- मेंम के फंद कोइ जिन परई।
   जिन कोइ होइ पेम कर राता।।
   प्रीति वेलि जिनि श्रक्कै कोई।
- ४. मिरि, समुद्र, सिंस, मेघ, रिव, सिंह न सकहिं वह आणि । मुहमद सती सराहिए, जरै जो अस पिय लागि ॥

सुइमद चिनगी पेम कै, सुनि मिह गगन छेराइ।
 धिन विरही श्रीर धिन हिया, जह श्रम श्रिगिन समाइ॥

को नहीं। यही कारण है कि वनवासिनी नागमती सिसकी भर-भर कर कोयल की मॉति रो रही है। उसके ब्रॉस्, जो रक्त के हैं, ब्रॉबची के रूप में वन में प्रकट हुए हैं। जहाँ-जहाँ वह खड़ी होती है वहाँ वहाँ ब्रॉबचियों की राशि एकत्र हो जाती है। बूंद बूँद में उसका जी बसा हुआ है ब्रीर ब्रॉमुब्रो की वह ब्रॉबची 'पिउ पिउ' पुकारती है। उस दुःख के कारण पलास निपाते—पत्रहीन—हो गए हैं ब्रीर (उनके फून) रक्त में इब कर लाल हो गए हैं। पलास ही नहीं उस रक्त से भीग कर जिंबाकल भी लाल हो गया है। यही क्यों, पलवल पक गया है ब्रीर गेहूँ का उर फट गया है।

विरह का अलख जगा कर यन-वन फिरने वाली नागमती के आँसुओं का प्रभाव केवल उस के शरीर तक ही सीमित नहीं है। वह पशु-पत्ती और पेड-गीवों से पूर्ण इस समस्त जड़-चेतन ससार तक विस्तृतं है। विरह प्रिय के अभाव से उत्पन्न होता है और अभाव दुःख का मूल है और दुःख विश्व-वंधुत्व की ओर ले जाता है। विरह में इसीलिए चेतन ही नहीं जड़ भी मनुष्य के साथ हसता-रोता और सुख-दुख का अनुभव करता है। मिलन में आनन्द या सुख का अतिरेक व्यक्ति को चेतन जगत से भी लापरवाह बना देता है। यही कारण है कि नागमती के विरह में समस्त सृष्टि उसके अभैसुओं से भीगी और उसकी विरह ज्याला में सुलसी दिखाई देती है। वह

१. कुहुिक कुहुिक जस कोइल रोई। रकत-ग्रांसु घुँ घुची बन बोई। जह जह ठाड़ि होई बनवासी। तह नह होइ घुँ घुचि के रासी।। बूँ द-बूँ द मह जान हुं जीऊ। गुंजा गूंजि करें 'पिछ पीऊ'।। तेहि दुख मए परास निपाते। लोहू बूड़ि उठे होइ राते।। राते बिंब भीजि तेहि लोहू। परवर पाक, फाट हिय गोहूँ।।

विरद्द की तीव पीड़ा से कराहता हुई पशु-पित्वों से सहायता की याचना करती हुई कहनी है—

> िउ सीं कहेहु संदेसडा, हे भौरा ! हे काग ! सो धनि बिरहै जिर मुई, तेहि क धुवाँ हम्ह लाग ॥

उसकी इस करूण याचना का प्रभाव पडता है और एक पत्नी जाने के लिए तैरार भी होता है। नागमती उस पद्मी से जो संदेशा कहती है वह अत्यंत उज्ज्वल और पावन भावनाओं से परिपूर्ण है। उसमें न सौतिया डाइ की मनक है और न आत्म-पीइन का त्राभास । वह कहती—''हे विहंगम, तुम पद्मावती से इस प्रकार जाकर कहना-कि हे पद्मावती, तू तो कन्त को मुख्य बनाकर मिलन-मुख लूर रही है. तेरा शरीर उसी त्रानद से शीतल हो रहा है, लेकिन मुभे (नागमती को ) तूने पूरा-पूरा दुःख दे दिया है। मैं भी उसी भियतम की विवाहिता स्त्री हाँ। अपने दिल से दसरे के दिल की दर्द समझ लेना। मैं यह नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह पति को छीन लूँ। नहीं, मैं ऐसा इरगिज नहीं कर सकती। हे बाला ! मुक्ते सुख भीग से काम नहीं है, मैं तो केवल उनकी कृपा-दृष्टि चाहने वाली हूँ।° इस संदेश को सुनकर भारतीय नारी के प्रेम और उसकी गंभीरता का अनुभव हुए निना नहीं रहता । नागमती का विरद्द इतना तीखा था कि विरद्द की व्यथा सुनकर पिइयों की नींद भी इराम हो जाती थी ख्रोर वे उससे उसका दुःख

१. पदमावित सौं कहेहु विहंगम। कंत लोमाइ रही किर संगम। तमेहि चैन सुख मिलै सरीरा। मो कह हिये दुन्द दुख पूरा। हमहुँ वियाही सँग ओहि पीऊ। श्रापुहि पाइ जानु परं जीऊ। मोहिं मोग सौं काज न, बारी। सौंह दीठि के चाहनहार ता।

पृक्कने लगते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आधी रात के समय नागमती को रुक-रुक कर रोते देखकर एक पत्ती ने कहा कि हे नागमती त् बार-बार अपनी विरह-ज्वाला से सब पित्त्यों को जलाती रहती है। तिनक यह तो बता कि किस दुख से तू आँखे नहीं लगाती !

पशु पत्नी ऋादि से विरद्द में प्रियतम का पता पूछने का उदाहरण मिल भी सकता है, परन्तु सहानुभृति प्रदर्शित करते हुए किसी पत्नी ने ऋाज तक इस प्रकार दुःख नहीं पूछा, जिस प्रकार जायसी के इस 'श्राधी रात को बोलने वाले विहंगम' ने पूछा है। तुलसी के राम ने जब 'हे खग हे मृग-मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी' कह कर सीता का पता पूछा था तब वे चुर रह गए थे। कालिदास का यज्ञ भी बादल से ऋरने हृदय की व्यथा-कथा कहता ही रहा या बादल ने उसके पित एक भी समवेदना का शब्द नहीं कहा था। सर्वत्र यही स्थिति रही है। परन्तु जायसी का हृदय प्रेम की गहरी मदिरा का प्याला थिये था। उसके प्रभाव में ऋर यदि पत्ती इस प्रकार पूछ वैठा हो तो कोई ऋर चर्य नहीं। वस्तुतः नागमती की विराहावस्था जिस प्रकार की थी उसमें ऐसी संभावना ऋसंगत नहीं है। उसकी हालत यह थी कि वह जिस पत्नी के पास जाकर बात करती थी वही जल जाता था और वृद्ध पत्तो से हीन हो जाता था। उसे सर्वत्र ऋगिन के पर्वत उठते दिखाई

१. फिरि फिरि रोव कोई निहं डोला । श्राधी रानि विहंगम बोला । तू किरि फिरि दाहै सब पाँखी । केहि दुखरैनिन लाविस श्राँखी । २. चेहि पंखी के निश्रर होइ. कहै विरह के बात । सोई पंखी जाई जारि, तरिवर होत निपात ।।

देते थे और मुखदायी वस्तुएँ अंगारों के समान अंग की जलाती थीं। वहीं कारण था कि वह बेचारी दुखी होकर मुकार उठती थी कि है प्रियतम वजागिन लगी हुई है, तुम छाया करो और आकर इन विरह के अगारों को शान्त करो । मेरा इदय प्रेम की व्यथम में संतप्त होने पर भी उससे निरन्तर उसी प्रकार जल रहा है, जिस प्रकार भाड़ में पड़ा अनाज का दाना कई बार मुनने पर भी उस की तप्त बालू को नहीं छोड़ता । यो म व्यथम की बावली होने के कारण नागमती का बुरा हाल हो गया था। वह स्वामी के स्नेह के कारण विरहागन में जलकर कोयला हो गई थी और उसके शरीर में तोला भर भी मांस नहीं रहा था। रक्त तो नाम को भी न था। होता भी कहाँ से ! विरह ने शरीर को जला दिया था । इस लिए कुछ तो वैसे ही नहीं रहा और जो कुछ शेष बचा था वह रची-रची होकर नेत्रों के रास्ते ढल गया। विरहिणी नागमती के शरीर की दशा ऐसी हो गई कि उसे जायसी के ही शब्दों में सममा और अनुमव किया जा सकता है:—

हाड़ भए सब किंगरी, नर्से भई सब ताँति। रोवॅ रोवॅ तें धुनि उठै, कही विथा केहि माँति॥

श्रपनी विरद्द-व्यथा से नागमती ही जीग्-मलीन नहीं हो गई थी, विरद्द का प्रमाव पुरुष को भी वैसा ही खिन्न श्रीर वेचैन १. जानहुँ श्रिमिन के उठिह पहारा। श्रीसव लागिहि श्रग श्रंगारा ।। २. जरत वजागिनि कर पिउ! छाँहा। श्राद्द बुम्माउ, श्रंगारन माँहा।। लागिउँ जरै जरै जस मारू। फिर फिर भूजेसि, तजिउँ न बारू।। ३. दिह कोइला भइ कंत सनेहा। तोला माँसु रही निहं देहा।। रकत न रहा, विरद्द बन चरा। रती रती होइ कैनन्द दरा।।

्यना देता है जैसा कि वह स्त्रियों को बनाता है। इसी लिए प्रेमसोगी रत्न सेत भी अपने विरह-व्यथित हृदय से सूर्य, चद्र, वन के पेड़,
पद्मी, चट्टान आदि को प्रभावित करता प्रतीत होता है। उसके
ग्रोम-रोम में जो विरह के वास लगे हैं उनसे उसका मुख लाख हो
गया है। नेत्रों से स्क्त की धारा बह निकली है; जिसके कारस
कथा (योगी का वस्त्र) भीग कर लाल हो गया है। सूर्य डून कर
उससे तप्त हो गया है। मजीठ और टेसू के वन में उसके कारस
लालिमा आ गई है। वसतागमन हो गया है और वनस्पित्याँ लाल
हो गई हैं। वनस्पतियाँ ही क्यों समस्त योगी और यात भी लाल
हो गए हैं। पृथ्वी उसके द्वारा भीगने से गेल के गंग की हो गई
हैं। सब पशु-पद्मी भी उसके कारस लाल हो गए हैं। सती और
अगिन भी उसी से लाल हुई हैं। आकाश के मेन भी उसी की छाया
से लाल हुए हैं। यहाँ तक कि जो पहाड़ भीगा है, वह भी ई गुर
के रंग का हो गया है लेकिन तुम्हारा (पद्मावती का) रोम नहीं
पसीजा।

सारांश यह है कि जायसी ने मानव-हृदय की सामान्य भाव-भूमि पर तिरह की ऐसी गंगा प्रवाहित की है, जिसकी धारा में

रोंवं रोवं वै बानः जो फूटे । स्तिह स्त रुहिर मुख छूटे ॥
नैनिंहं चली रकत के धारा । कथा भीजि भएउ रतनारा ॥
स्र्रज बूड़ि उठा । होह ताता । श्रौ मजीठ टेस् बन राता ॥
मा बसंत रातीं बनसपती । श्रौ राते सब जोगी जती ॥
भूमि जो भीजि, भयेउ सब गेरू । श्रौ राते तह ं ंखि पखेरू ॥
रातीं स्तीं श्रीगिन सब काया । गगन मेघ रातें तेहि छांया ॥
ई गुर भंग पहार जौ मीजा । पैतुम्हार निहं रोवं पसीजा ॥

हृदय का समस्त कलुप धुल जाता है। 'पदमावत' का वारहमासा. जिसमें नागमती ने प्रत्येक मास की प्राकृतिक दशा के साथ अपने परिवर्तित मानसिक हर्ष-शोक का परिचय दिया है, हिन्दी साहित्य के विरहोद्गारों में अनुम है और उसकी मर्मस्पर्शिता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जायसी विप्रलंभ शृंगार के प्रमुख कि हैं और वेदना, कोमलता, सरलता तथा गंभीरता की दृष्टि से उनके उद्गारों की समता अन्यत्र मिलना कठिन है। कीन है जो विरहक्या में तड़पता हो और जायसी की इन पक्तियों को पढ़कर उछल न पडता हो—

यह तन जारों छार के, कही कि 'पवन उड़ाव'। मकु तेहि मारग उडि परे, कत धरे बहॅ पाव॥

जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, विरह के साथ साथ जायसी ने मिलन के भी अच्छे चित्र दिये हैं। मिलन की दशाओं का वर्णन पद्मावती के साथ वंधा है। नागमती विरह के लिए विख्यात है तो पद्मावती की प्रसिद्ध मिलन के लिए है। मिलन के लिए भी जायसी ने प्रकृति का सहारा लिया है। परंतु प्रकृति यहाँ पृष्ठ-भूमि के रूप में ही है—स्त्रतंत्र अस्तित्व नहीं रखती। षड् ऋतु वर्णन का समावेश इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया गया है। राजा रलसेन से संयोग होने पर पद्मावती को पावस की शोमा का जो अनुभव होता है वह यह दिखाता है कि वियोग में अगिन के समान जलाने वाली प्रकृति संयोग में कैसी आकर्षक और मधुर हो जाती है। पद्मावती अपने अनुकृत ऋतु को पाकर देखती है कि आकाश भी सहावना है और पृथ्वी भी। विज्ञली चमकती है और उसके प्रकृष्य में बुँदे ऐसी लगती हैं मानो सोसा वरस रहा हो।

दादुर श्रीर मोरों का सुन्दर शब्द हो रहा है। ऊँचे चीबारे में शीतल बूँदों की फुहार श्रा रही है श्रीर सारा संसार हरा-भरा दिखाई टे रहा है। प्रत्येक श्रातु के श्रातुक्त ही किव पद्मावती के हृदय की धाराश्रों का चित्रण करता है, जो श्रत्यंत स्वाभाविक, सरस श्रीर हृदयग्राही होने के साथ ही साथ मार्मिक श्रीर प्रभावोत्पादक भी हैं।

इसके स्रतिरिक्त संयोग शृंगार-संबंधी अन्य वातें भी 'पदमावत' में क्यौरेवार दी गई हैं। स्थान स्थान पर हॅमी-मज़ाक ख्रौर हाव-भावों के वर्णन में भी जायसी ने बड़ी निषुणता दिखाई है। राजा रत्नसेन के मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करने ख्रौर द्यपने साइस की बातें सुनाने पर रानी पद्मावती उस पर क्यंग करती हुई कहती हैं कि मैं रानी हूँ ख्रौर तुम योगी—भिखारी! मेरा तुम्हारा परिचय! योगी बड़े चलते हुए होते हैं, ख्रौर तुम उन सब के गुरु हो। ऐसे ही तुमने सारी सृष्टि को छला है। यही तो वेश है, जितमें रावण ने सीता को हरा था। ये ख्रौर जो तुम ख्रपने त्याग की बात कहते हो तो मुनो कोई कपड़े रॅगने से योगो नहीं होता। योगी तो मन से होता है—अपने ही रंग से रॅगा जाता है। यदि मजीठ को ख्रत्यंत तीव

१. पदमावित चाहित ऋतु पाई। गगन सोहावन सूमि सुहाई॥ चमक बीजु बरसे जल सोना। दादुर मोर सबद सुठि लोना॥ सीतल बूँद ऊँच चौपारा। हरियर सब देखह ससारा॥ २. हौ रानी तुम जोगि भिखारी। जोगिहिं भोगिहि कौन्ह चिन्हारी॥ जोगी सबै छुंद अस खेला। तू भिखारि तेहि माहि अकेला । एही मॉति सिष्टि सब हुरी। एही मेख रावन सिय हरी॥

त्र्यान में श्रीटाया जाय तो उसका रंग कभी न छूटे। जब पलाश कोयले के रूप में जलकर काला हो जाता है तभी वह लाल होकर फुलता है।

कुछ लोगों को मिलन के समय इस प्रकार की उपदेशात्मक बातें अस्वामाविक लग सकती हैं लेकिन इमारी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण, तोते ने पद्मावती को प्रेम के मार्ग में दीचित कर दिया था। दूसरे पद्मावती भी सची प्रेयसी थी और प्रेम के मर्म को खूब जानती थी। वह ऐसा न करती तो उसकी महत्ता क्या रहती?

जायसी ने प्रेम का मावात्मक रूप ही प्रधानत: रखा है। यद्यपि सोलह शुगर सजने वाली पद्मावती के मिलन के समय किव को कहीं कहीं श्रश्लील भी हो जाना पड़ा है तथापि वह प्रसंग-वश ही हुआ है। जायसी का हृदय उस में नहीं रमा है, वह परंपरा-पालन मात्र के लिए है। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ-जहाँ किव को ऐसा करना पड़ा है, वही उसने प्रेम के विशाल रूप का निर्देश कर दिया है। जायसी के शब्दों में रतनसेन जिसके कारण मतवाला हो रहा है, वह प्रेम की सुरा है। वह सुरा ऐसी है कि जिसके पीन पर मरने-जीने का डर नहीं रहता। जिसे वह मद चढ़ गया, वह ससार की परवाह नहीं करता। वह या तो बेहोश होकर गिर पड़ता है या मस्त होकर धूमता रहता है। जिसे एक बार भी उसकी प्राप्ति हो जाती है, वह

१.।कापर रॅगे रंग निह होई । उपने श्रौटि रंग भल सोई ॥ जो मजीठ श्रौटे बहु श्राँचा । सो रॅग जनम न डोलै रॉचा ॥ जरि परास होइ कोइल-भेस् । तब फूलै राता होइ टेस् ॥

उसके बिना नहीं रह सकता. उमी की खोज में लगा रहता है। धन-दौलत को छोड़ देता है स्त्रीर प्रेम के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देता है। रतनसेन ही नहीं पद्मावती भी उसी प्रकार प्रेम के आवेग से परिपूर्ण हृदय लिये हुए है। उसे त्राना शुगार करना व्यर्थ प्रतीत होता है। होना भो चाहिए। जब नवंत्र उसी प्रियतम की मलक दिखाई देती हो तब शुगार किस पर किया जाय। बाहर ही नहीं, हृदय में भी उसी प्यारे की मोहनी है। वह तन-मन से श्रलग नहीं होता। नेत्रों में भी वही समाया हुश्रा है श्रीर वह जिधर देखती है उधर उसके ग्रातिरिक्त श्रीर कोई दिखाई ही नहीं देता। र कबीर की 'लाली मेरे लाल की जित देख़ेँ तित लाल' याली उक्ति भी लगभग ऐनी ही है। वस्तुतः प्रोम की वृत्ति ही ऐसी है। उसका ब्राश्रय पाकर हृदय में किसो ब्रन्य के लिए गुंजायरा नहीं रहती। जब प्रेंमी और प्रेमिका दोनों के हृदय में एक-रस प्रेम की धारा प्रवाहित होती है तब वह इसी कोटि को पहुँच जाता है। जायसी के संयोग शुंगार में नायक ब्रोर नायिका दोनो के हृदय में इसी एक रस प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण प्रेम उनके लिए

१. सुनु धनि भेम सुरा के निए। मरन जियन डर रहे न हिए।। जेहि मद तेहि कहाँ संसारा। को सो भूमि रह, की मतवारा।। जा कहँ होइ बार एक लाहा। रहे न स्रोहि बिनु स्रोही चाहा।। स्रथ्य दरब सो देह वहाई। की सब जाहु, न जाह पियाई॥

२. किए सिगार ता पह का जाऊ ? ब्रोही देखहुँ ठॉविह ठाऊँ ।। जी जिउ मह ँती उहै भियारा । दन-मन सी निह होह निनारा ।। नेन माँह है उहै समाना । देखीं तहाँ नाहि कोउ ब्राना ।।

जीवन-मरण का प्रश्न बन कर आता है।

लेकिन प्रेम के इस पावनतम रूप का कारण जायसी की भक्त-मावना है, जिसने जायसी के इस काव्य को एक साथ लौकिक और ख़लौकिक दोनों बना दिया है। अपने प्रन्थ के अंत में जायसी ने सिंहावलोकन करते हुए कहा है—

तन चितउर, मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥
गुरू सुद्रा वेह पंथ देखावा । वितु गुरु जगत को निरगुन पावा ॥
नागमती यह दुनियाँ घंघा । बाँचा सोह न एहि चित वंघा ॥
राघव दूत सोह सैतानू । माया द्रालाउदी सुलतानू ॥

कवि के इस स्पष्टीकरण से रत्नसेन-पद्मावती की यह लौकिक में म कथा विलक्क बदल जाती है और रत्नसेन का पद्मावती तक पहुँचाने वाला प्रेम-पन्थ जीवात्मा को परमात्मा में ले जाकर मिलाने थाले प्रेम-पन्थ का स्थून भास होकर सम्मुख आ जाता है। तब रहन सेन एक साधक में रूप में और पद्मिनी साध्य—परमात्मा या बुद्धि— के रूप में दिखाई देती है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला स्था सद्गुरु के रूप में आता है। उस मार्ग में बाधा डालने वाली नागमती संसार का जाल है। तन रूपी चित्तौड़गढ़ का मनरूपी राजा है और राधव चेतन शैतान है, जो प्रेम का ठीक मार्ग न बता कर इधर उधर मन को भटकाता है। माया-प्रस्त सुलतान अलाउदीन को माया ही समस्ता चाहिए।

त्रन्त में दिये गये किन के इस निष्कर्ष का परिशाम यह हुआ है कि बहुत से विचारक पद्मावत को आध्यात्मिकता, का आधार देकर उसे एक-मात्र आध्यात्मिक प्रन्य ही कहने लगे हैं और अस्योक्ति और समासोक्ति का विवाद खड़ा हो गया है। इसारा

अपना विश्वास यह है कि जायसी ने जिस तुथ्य की ख्रोर अपने अन्थ के अन्त में सकेत किया है, वही सब कुछ नहीं है। हॉ, उसमें यत्र-तन्न-सर्वत्र नहीं-ऐसे स्थान अवश्य हैं, जिनका दुइरा अर्थ अवश्य निकलता है। वे स्थल एक स्रोर लौकिक सौन्दर्य. मिलन स्रौर विरह की व्यंजना करते हैं श्रोर दुसरी श्रोर उस श्रहात, श्रसीम, प्रियतम की भी काँकी देते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि कवि अपने हृदय में विराट भावना लेकर ही हृदय की इन वृत्तियों का चित्रण करता है. जिसके कारण लौकिकता भव्यता से अभिभृत होकर अलौकिक हो उठती है। पद्मावती के रूप सौदर्य के वर्शन के समय कवि का ध्यान उस चरम सौदर्य की स्रोर भी चला जाता है स्रोर उस लगता है मानो सृष्टि के वृद्ध-लता, पशु-पत्ती, पृथ्वी-ग्राकाश ग्रादि उसी की द्रष्टि से विद्ध हैं और उसी के विरद्ध में लीन हैं। कवि कहता है कि ऐसा कौन है, जो उन वाणों से न मारा गया हो। उनसे समस्त संसार विद्ध है। गगन में जो अगिएत नत्त्रत हैं, वे सब उसी के मारे हुए बाख हैं। उन वासों ने सारी। पृथ्वी को बेध दिया है. इसका प्रमाख खड़े हए वृद्ध दे रहे हैं। मनुष्य के शरीर का प्रति रोम चिल्ला-निक्ला कर कह रहा है कि उन वाणों ने गहराई से करा-करा बेघ दिया है। वे बरूनी-वाण ऐसे कटीले हैं कि युद्ध-स्थल में बरसने वाले ब्राज्य तीरों की तरह सारा वन उनसे विद्व है। वन ही नहीं पशुब्रों के सब बाल और पित्तयों की सब पाँखे उनसे भरी हैं। १ इसी प्रकार

उन क्वान्दन अस को जो न मारा । वेधि रहा सगरौ संसारा ।।
 गमन नखत जो जाहिं न गने । यै सब बान ओहि के इने ॥
 घरती बान वेधि सब राखी । साखी ठाढ़ देहिं सब साखी ।।

स्नान श्रादि के श्रवसर पर. नैहर में बाग वगीचों की सैर करने श्रौर भूला भूलने में कुमारियों के सात्विक श्रल्ह्ड्पन का जो मनोहर चित्रण जायसी ने किया है, वह श्रद्धितीय है। सखी पद्मावती को सममाती है कि हे रानी, तू मन में विचार कर देख ले, इस नहर में चार दिन ही रहना है। जब तक तुम निता के राज्य में हो तक तक जो खेल खेलना हो, खेल लो। कल हम सब समुराल चली जायँगी। तब कहाँ हम होंगी श्रोर कहाँ यह सुन्दर सरोवर का घाट होगा। जब तक नैहर में हो तब तक भूल लो, ससुराल में स्वामी भूलने नहीं देंगे। सास श्रौर ननदें ताने मार-मार कर परेशान कर देगी श्रौर कर्र्ह्दय ससुर बाहर नहीं निकलने देगा। जो श्रानन्द यहाँ पिता के घर- है वह फिर कहाँ मिलेगा। किर तो जन्म मर दुःख में ससुर के घर ही में मरना पडेगा। यहाँ मायके से पित के पान जाने में जीव के ईश्वर तक पहुँचने की कल्पना का सामंजस्य सुगमता से हो जाता. है। कबीर ने भी स्थान-स्थान पर इसी प्रकार की उक्तियाँ कही है।

रोवं रोवं मानुस तन ठाढ़े। स्तिहि स्त बेधि श्रस गाढ़े॥ वरुनि चाप श्रस श्रोपहॅं, बेधे रन, वन ढाँख। सौजहिं तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पाँख॥

१. ए रानी मन देखु विचारी। एहि नैहर रहना दिन चारी॥ जौ लिग अहे पिता कर राजू। खेलि लेहु जो खेलहु आजू॥ पुनि सासुर। हम गवनव काली। कित हम कित यह सरवर-पाली।। मूलि लेहु नैहर जब ताई। किर निह मूलन देइिह साई॥ सासु ननद बोलिन्ह जिउ लेहीं। दाहन ससुर न निसरे देही॥ कित यह रहिस जो आउब करना। ससुरेह अन्त जनम दुख भरना॥

'हरि मोर पीउ मैं राम की बहुरिया' श्रौर 'खेल लेह नैहर दिन चारि। ..... अब कर जाना, बहुरि नहीं अवना, इहैं भेट अँकवारि' में यही भावना व्यंजित करते हुए कवीर ने भी जीव को संसार रूपी नैहर से जाने का सकेन किया है। इसी प्रकार राजा रत्नसेन के दिल्ली में कैद हो जाने पर तथा युद्ध और दुर्ग के घेरों के अवसर पर कवि ने स्वय या पात्रों के मुख से ऐसी उक्तियाँ कहलाई हैं जिनसे पारलौकिमता की स्रोर दृष्टि जाना स्निनवार्य-मा हो जाता है। सासारिक वस्तुत्रों, व्यक्तियों ग्रोर भावों का वर्णन करते करते ईश्वरी प्रेम के सम्बन्ध में जो कुछ इस प्रकार जायसी ने कहा है वह मानो इस 'पदमावत' महाकाव्य क्यी दिव-समुद्र के मथन से निकला हुआ ऐसा नवनीत-खंड है, जिसकी स्निग्धता पाने के लिए मन बराबर को पढता हुआ आगे बढता जाना चाहता है। जायसी बहुश्रुत थे, ग्रतः उन्होंने स्थान-स्थान पर इठयोग और रासायनिक कियाओं का उल्लेख भी किया है और उनके द्वारा उसी परलोकिक जगत का वर्णन किया है। साथ ही जगत की निस्सा-रता भी बताते चले गए हैं ऋीर रूपकों का निर्वाह भी करते चले गये है। यह जायसी की अपनी विशेषता है।

जहाँ जायसी ने इस प्रकार परोज् सत्ता की श्रोर संकेत किया है वहीं उनकी रहस्यात्मकता भी उमर श्राई है। कबीर की भाँति रहस्यात्मकता इनका साध्य नहीं है। कथा के बीच में स्थलस्थल पर उसका निर्देश है। कबीर श्रोर जायसी में ग्रन्तर में केवल यह है कि कबीर ने उस परम ज्योति का—श्रानन्दमय ब्रह्म का—साज्ञात्कार केवल श्रंतस्तल में ही किया है—बाह्य जगत में उसकी छुटा नहीं

देखी। जायिं ने भी अतस्तल के ब्रह्म की आरे इशारा किया है; लेकिन विरह-मिलन और रूप-सौदर्य-वर्णन द्वारा — जो वाह्य जगत की वस्तु है—उस सत्ता का अधिक मोहक चित्र खींचा है। कबीर के चित्रों की अपेचा जायसी के चित्रों में अनेक-रूपता और मर्म-स्पर्शिता अधिक है। वैसे कबीर के अद्वेतवादी रहस्यवाद की मुलक जायसी में भी मिलती है। अद्वेतवाद का अथे है आत्मा और परमात्मा की एकता तथा ब्रह्म और जगत में एकता। साधना के खेत्र में प्रथम का अधिक महत्त्व है, परन्तु भाव-जगत में दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि स्फी प्रकृति के नाना रूपों में उसकी छाया देखते हैं। कबीर और जायसी में दूसरा अन्तर यह है कि कबीर ने अपने वियतम को पुरुष माना है और अपने आप को उसके विरह में जलने वाली प्रयसी; लेकिन जायसी ने रत्नसेन के रूप में अपने आप को प्रेमी पुरुष और अपने आराध्य को पद्मावती के रूप में स्त्री माना है। यह अन्तर इस लिए पड़ गया है कि कबीर पर भारतीय वेटान्त का

१---मोको कहा ढूँढे बन्दे, मैं तो तेरे पास में । ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश मे ॥

२ - पिउ हिरदय में भेंट न होई । को रे मिलाव कहाँ केहि रोई ।

३—जेहि दिन दसन जोति निरमई । बहुतै जोति जोति, स्रोहि भई ॥
रिव सिंस नखत दिपिह स्रोहि जोती। रतन पदारथ मानिक मोती।
जह जह विहाँसि सुभाविह हॅसीं। तह तह छिटक ज्योति परगसी॥
नयन जो देखा कॅवल भा निर्मल नीर सरीर।
हाँस्त जो देखा हंस भा। दसन-जोति नग हीर॥

अधिक प्रभाव था, जब कि जायसी सूफी मत के प्रभाव में थे। जायसी कबीर की अपेक्षा अधिक द्रवण्शील हृदय रखते थे, इसमें तो किसी प्रकार के संदेह की गुझाइश ही नहीं है। संभवतः यही कारण है कि जायसी का आराध्य भी आराधक के लिए उतना ही तडपता है जितना कि आराधक स्वयं व्यथित और पीडित होता है।

हमारी महाकवि की परिभाषा ऋाचायों की परिभाषा से भिन्न हो सकती है क्योंकि हम महाकाव्य-लेखक को ही महाकवि नहीं मानते। महाकवित्व हमारी पहली शर्त है, जो महाकवि होने के लिए स्रावश्यक है। इसी से हम कबीर तथा आधुनिक काल के कई कवियों को महाकि की संज्ञा देते हैं। जायसी की जो विवेचना की गई है और उनके काव्य में निहित प्रेमतत्त्व का जैसा स्वरूप हमने पाठक के सम्मुख रखा है. उससे उनके महाकवि होने में संदेह नहीं है। लेकिन प्राचीन शास्त्रीय विचारकों की कसौटी पर कसने पर भी जायसी महाकवित्व के पद के अधिकारी ठहरते हैं। प्रबंध-काव्य में मानव-जीवन का पूर्ण हर्य होता है श्रीर उसमे घटनाश्रो की शृ खला स्वाभाविक ढंग से जड़ी रहती है। बीच-बीच में ऐसे मार्मिक प्रसंगो की योजना होती है कि श्रोता का हृदय रस-मम हो जाता है। पूरी कथा ऐसे ढॅग से बढ़ती है कि उसमें न अनावश्यक विस्तार होता है न खटकने वाला संकोच । जायसी ने 'पदमावत' की कथा में इन सब बातों का ध्यान रखा है। कथा के प्रवाह की रच्चा करते हुए उन्होंने मानव-जीवन की ऐसी ब्याख्या ऋपने पात्रों द्वारा कराई है कि सहृदय पाठक उसे पहकर दंग रह जाता है। महाकवि के लिए अपेजित जो वर्णन शक्ति होती है, वह भी जायसी मे पर्याप्त मात्रा मे है। सिंहल द्वीप-वर्णन, जलकीडा-वर्णन, सिंहल द्वीप-यात्रा वर्णन, समद्र-वर्णन; विवाह-वर्णन, युद्ध्यात्रा-वर्णन, युद्ध-वर्णन, षट्श्रुतु-वर्णन, बारहमासा श्रीर रूप-सौदर्य के वर्णन में किव ने कमाल कर दिया है। किव की वर्णन-शिक्त के कमाल को देखना हो तो चित्तीरगढ़ का यह वर्णन देखिए— साती पंक्री कनक केवारा। सातों पर बाजहिं बरियारा॥ खँड-खंड साज पलॅग श्री पीढ़ी। जानहुं इद्रलोक के सीढी॥ चंदन विरिद्ध सोह तह छाँहा। श्रमृत-कुंद भरे तेहि माहाँ॥ फरे खजहजा दारिज दाखा। जो श्रोहि पंथ जाइ सो चाखा॥ कनक-छत्र सिहासन साजा। पैठत पंवरि मिला लेह राजा॥ बादसाह चढ़ि चितउर देखा। सब ससार पाँव तर लेखा॥

देखा साह गगन-गढ़, इद्रलोक कर साज। कहिय राज फुर ताकर, सरग करै ऋस राज॥

कहीं कहीं तो वर्णन का इतना आधिक्य है कि वह दोष की सीमा को पार कर गया है। विवाह-भोज के समय पकवानों की नाम-गणना और युद्ध-यात्रा के समय घोड़ों की किस्में बताने आदि से जी जब उठता है। उसे दोष कहा जाय तो किहए, इस तो यही 'कहेंगे कि इतने बड़े प्रबंध-काव्य में, जहाँ रस ही रस हो ऐसीं बातें उपेच्चणीय हैं। वर्णन ही नहीं, रस और भाव-व्यंजना में भी किव ने अपना कौ शल दिखाया है। पात्रों के चित्त-चित्रण में तो जायसी को अभूत पूर्व सफलता मिली है। पद्मावती, नायगती, रत्नसेन, हीरामन तीता गोरा-बादल, अलाउद्दीन, राधवचेतन आदि पात्रों का उनके स्वभावानुक्ल ही चित्रण किया गया है। वीरता, प्रेम, घृणा, क्रोय, हर्ष और शोक आदि का वर्णन पात्रों के आश्रय से ही किया गया है और थे भाव मूर्त होकर षाठक की आखों के आगे एक चित्र सा खड़ा कर देते हैं। साथ ही मिन्न-मिन अलकारों की सुन्दर योजना स्वतः

हो गई है। केशव की भाँति उन्हे उनके लिए प्रयत्न नहीं करना पडा। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी कहने का अभि-प्राय यह है कि उसमें संस्कृतपन नहीं है। हमने जायसी के प्रारम्भिक रेखाचित्र में इस बात का उल्लेख किया है कि जायसी जन-कवि थे। जन-कवि कभी जनता की भाषा को छोडकर विद्वानों की भाषा को नहीं अपनाता । वह जानते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता । महावीर त्रीर बद्ध ने संस्कृत से परिचित होते हुए भी ब्राई मागधी ब्रार पाली को अपनाया था। जायसी को अपनी बात जनता तक पहुँचानी थी। उसके लिए वे यदि संस्कृत-गर्भित या उच्चवर्ग के लोगों की भाषा को अपनाते तो वे अपने उद्देश्य में सफल न होते। इसीलिए उन्होंने जनता की भाषा को ऋपने विचारों का माध्यम बनाया। उनकी भाषा में अधिकाश शब्द पूरवी या ठेठ अवधी के होते हुए भी कुछ पराने या पन्छिमी प्रदेश के रूप भी हैं, जिन के कारण भाषा मे कल ग्रुव्यवस्था-सी त्रा गई है। इतना होने पर भी न कहीं भरती के भ्राब्द हैं श्रीर न पाद-पूर्ति के लिए शब्दों को तोडा मरोडा ही गया है। उसमें लबे समस्त पदों का भी अभाव है। माधुर्य उनकी भाषा का प्राण है, जो अवधी की स्वाभाविक मिठास के कारण ही उत्पन्न हुन्ना है। कुछ फारसी शब्द भी श्रपने त्राप आगए हैं, जो स्वाभाविकता बढाने वाले ही सिद्ध हुए हैं। कहीं-कहीं महावरों का भी अञ्चा प्रयोग है। तुलसीटास जी भी अवधी के कवि हैं। लेकिन उनकी अवधी में संस्कृत की तत्मम शब्दावली का ब्राधिक्य है। उसमें जन-बीवन की स्वामाविकता नहीं है। इसका यह श्चर्य नहीं कि उनकी भाषा अस्वाभाविक है। हम कहना यह चाहते हैं कि तल्सी की भाषा में पाडित्य-प्रदर्शन अधिक है जब कि जायसी में ठेठ देहातीपन है। वैसे स्वामाविकता में वह भी अपने स्थान पर अत्यन्त आकर्षक और मधुर है। जायसी की भाषा लोक-व्यवहार की ही भाषा है और विद उस काल की लोक-भाषा का मौलिक रूप कही देखना हो तो -पदमावत' उसके लिए एक-मात्र ग्रंथ है।

इस प्रकार जायसी काव्य के कला पन्न और भाव पन्न को श्रेष्ट्रता से निभाने वाले महाकवि थे। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जायसी की दृष्टि भाव पत्न पर ऋषिक थी। उन्होंने ऋपना 'पटमावत' महाकाव्य त्राचार्यत्व के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा। 'त्रखरावट' श्रीर 'श्राखिरी कलाम' में उन्होंने ग्रामी सिद्धान्त-प्रियता दिखाई है। इन टोनो मे अपने सुफी सिद्धान्तो और दार्शनिक विचारों की पूरी-पूरी भाजक उन्होंने दी है। 'पदमावत' में उनका लक्ष्य केवल 'प्रेम की पीर' की व्यंजना करना ही रहा है। यो वे स्की साधक और पहुँचे हुए फकीर थे इसलिए 'पदमावत' में भी स्थल-स्थल पर उनके दार्शनिक विचार स्पष्ट हो गए हैं । परन्तु जैसा हमने कहा है, 'पटमावत' में उनका लच्य केवल प्रेमतत्त्व की व्यंजना करना रहा है। उस व्यंजना को ऋौर ऋधिक तीब्र बनाने के लिए उन्हें यह कहानी मिल गई। कहानी कां विधान उन्होंने प्रेम की अपनी व्याख्या के अनुरूप बना लिया। फारसी में इश्क की टास्तान वाली जो मसनवियाँ हैं, उनको उन्होंने ब्रादर्श मानकर इस कहानी को काव्य का रूप दिया, परन्त उसमें भारतीयता का पुट देकर एक अद्नुत कृति की रचना कर दी। यही नहीं सर्वत्र उसमें भारतीय ख्रादर्श ही उसर उभर कर ख्राता दिखाई देता है। त्रारम्म कहानी का मले ही मुसलमानी ढंग का हो परन्तु पद्मावती श्रीर नागमती के सती होने नें उसे श्रन्त में विशुद्ध भारतीयता की कोटि को पहुँचा दिया है।

अन्त में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जायसी मिनत-मार्ग की निग्र श वारा के एक जगमगाते रतन हैं श्रीर उनसे यदि किसी की तलना की जा सकती है तो वह तलसी की। तलसीदास की रचना, विशेष कर रामचरितमानस, का नाम जायसी के पदमावत के साथ लियां जा सकता है। जायमी का चेत्र तलसी की अपेचा परिमित रहा है क्यांकि जायसी ने केवल प्रेम-वेदना की ही गृढ व्यंजना की है, जब कि तलसी ने जीवन के सभी मार्मिक पद्मो पर ऋपनी प्रतिभा का रंग चढाया है। लेकिन जिस चेत्र मे वे घसे हैं उसमें वे अदितीय हैं। वे प्रेम-तत्त्व के उपासक थे। प्रेम के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखते हैं। यह प्रेम-तत्त्व उन्हें ऋपने को खोकर मिला था। वे ऋच्छी तरह समम कर ही इस तत्त्व को हृदयंगम कर पाये थे। रत्नसेन श्रौर पद्मावती की कहानी तो एक बहाना मात्र है। प्रेम के रूप में स्वयं जायसी ही रोतें-बिलखते रहे है। योगी होकर घर से निकलने वाले भी वे ही है। साधना के मार्ग मे बाधात्रों के समुद्र को पार करने वाले भी वे ही हैं श्रीर श्रपार संकटों के बाद प्रियतम स्वरूप पद्मिनी को प्राप्त करने वाले भी वे स्वय है। न कोई रलसेन है, न पद्मावती, न नागमती है स्त्रीर न हीरामन सन्ना, न गोरा-बादल हैं न रत्नसेन की माँ। सर्वत्र जायसी की प्रेमी आत्मा ही भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकाशवान है। उसे छोड़ कर अन्य का अस्तित्व नहीं है। प्रेम के चुंबक से वे ऐसे खिचे हुए थे कि संसार की सुध-बुध उन्हें नहीं रही थी। उन्हें अपने को छोड़ कर किसी से सरोकार न था। वे प्रेम के पथ में जान चुक कर चले थे। जनता ने उनके प्रेम की क्राद्र की थी, इसीलिए उन का 'पदमानत' कुराँन के साथ पढ़ा जाता था। मुसलमानों के हृदय को उन्होंने ऋहिंसक बना दिया था, कबीर की तरह डॉट फटकार कर नहीं—प्रेम के हाथों से दुलार कर । उन्होंने प्रतिहिंसा से जलते हुद्यों पर प्रेम की शीतल वारि-धारा की अजल वर्षा करके दोनों जातियों को नई दिशा दिखाई और कहा कि मूर्खा प्रेम को छोड़ कर दुनियाँ में कोई चीज़ सुन्दर नहीं है। उसे अपना कर आगे बढ़ो। विरह की ब्वाला में तिल-तिल कर जलो और अपने अल्लिन को मिटाओ। लक्ष्य की ओर बाधाओं को पार करते हुए बढ़ चलो और इस असीम विश्व में जो अपने प्रेम से—सौंदर्ध से—मादकता भर रहा है, उसे प्राप्त कर लो। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि है तो वह गोरख-धन्धा है—सूठी माया है—व्यर्थ का आकर्षण है। उसे छोड़ने में ही मलाई है। जायसी का यही एक-मात्र सन्देश है और इस सन्देश के अतिरिक्त और सार भी क्या है! जायसी के स्वर में स्वर मिला कर कर हम भी यही कहते हैं—

तीनि लोक चौदइ खॅड, सबै परै मोहिं स्कि। प्रेम छाँड़ि नहिं लोन किछ, जो देखा मन बुक्ति॥

## सूरदास

कवीर और जायसी दोनो महात्माओं ने अपने-अपने ढंग से इस बात का प्रयत्न किया कि हिन्दू और मुसलमान पारस्परिक कलह श्रीर वैमनस्य को भूल जाएँ श्रीर समर्भें कि राम श्रीर रहीम दोनो एक ही कर्ता के दो रूप हैं ऋौर वह कर्ता प्रेम पर बिकने वाला है। 'लेकिन उनकी वासी का कोई स्थायी प्रभाव सर्व साधारण जनता पर नहीं पड़ा ¦ हिन्दू समाज का उच्च वर्ग तो उससे एक-दम श्रद्धता रहा। इसका कारण था—इन महात्मात्रों का निगु<sup>र</sup>ण का उपदेश देना'। यो निग्र'ण ब्रह्म या वेदान्त का ब्रह्म भारतीय विचारकों के लिए कोई नई वस्त न थी: परम्त ये महात्मा उसे जिस ढड़ा से रखना चाहते थे, उसे वे पसन्द नहीं करते थे। पसन्द कर भी कैसे सकते थे । उनके संस्कार बाधक होते थे। फिर कबीर की खंडन-मंडन की शैली भी उन्हे रुचिकर न थी। उनके उपदेश उन्हे पागल की बौखलाहर जान पडते थे। यही बात जायसी के विषय में भी है। यद्यपि जायसी ने कबीर का दण्ड-विधान छोड़कर प्रेम की सुरा पिलाने का पथ श्रपनाया था तथापि रहस्यमयता उनमे भी कमा न थी । साधनात्मक रहस्यवाद-हठयोग, रासायनिक प्रक्रिया त्रादि-का प्रचुर उपयोग उन्होने भी किया है। यों शुष्कता श्रौर दुरुहता दोनो में पूर्वक्त बनी रही। दूसरी बात यह भी है कि ये दोनों महात्मा मुसलमान वर्ग से आए थे अतः उनकी प्रेम पूर्ण बातें भी लोगों को श्रविश्वसनीय जान पड़ती थीं । हिन्द धर्मभीरु होता है। उसे इन लोगों की वास्थियों में शङ्का करने का श्रवसर भी मिखा। यही कारण है कि निर्मु स का यह हितकर उपदेश जनता के हृदय से निर्माश

की गहरी छाया को न हटा सका। जनता की दशा उस समय उस व्यक्ति के समान थी, जिसे ब्रायाह समुद्र में कोई सहारे की वस्तु दिखाई दे परन्तु वह जब उसके पास जाय तो उसका खोखलापन देख कर अपने टुर्भाग्य को कोस ले। सन्तो और प्रेम-मार्गियो का निर्राण, त्रलख, त्ररूप ब्रह्म ऐसा ही था। प्रारंभ में जनता ने उस पर विश्वास तो किया, पर वह उसकी प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण उसके हृदय की वस्तु न बन सका ख्रीर जनता प्रकाश के लिए उसी प्रकार छुटपटाने लगी जैसे प्यासा शिशु पानी के लिए तडपता है। हिन्द जनता सर्वस्व गॅवाकर भी अपना हिन्दल बनाए स्खुना चाहती थी। इसी लिए उसने अपनी सम्यता और संस्कृति की चा के लिए राम **ऋौर कृष्ण का सहारा लिया ऋौर उनकी** कि का लोत एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया ! यह भिक्त की धोरा दिल्लिण से त्राई थी त्रीर इसका केन्द्र बिंदु था—प्रेम। यह भ्जनता को त्रपनी चीज़ जान पडी ब्रोर इसलिए उसने इसे शोघ ही त्रपना लिया। वैसे निगु एवादी भी प्रेम को ही केन्द्र विंदु मानते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि प्रेम के लिए जब तक कोई मूत्त त्राधार न हो प्रेम नहीं किया जा सकता। वह त्राधार निगु ें शो-पासकों के पास न था। परिणाम-स्वरूप उनकी प्रत्येक सद्भावना के होते हुए भी उनके पंथ मरुस्थल में स्नीण होने वाली धारा की भाँति खो गए। सगुगोपासकों के पास मूत्त आधार था, जिसके कारण व अपने उद्देश्य में कृतकार्य हुए।

भक्ति की इस धारा ने, जो दिल्लाण से आई, महाराष्ट्र में कुछ और रूप लिया, बंगाल में कुछ और, तथा युक्तप्रांत में कुछ और । हॉ मूल धिदोंत सर्वत्र एक से ही रहे । महाराष्ट्र में तुकाराम, बंगाल में चैतन्य

श्रौर युक्त प्रान्त में सूरदास श्रादि का जो श्रंतर है, वह देशगत विशेष-न्तात्रों के कारण है। इन महात्मात्रों ने निगु े जोपासना की सारहीनता दिखाई श्रीर सगुणोपासन की प्रतिष्ठा की । इन्होने भगवान का प्रेम-मय रूप ही लिया। इसका कारण था। कबीर जायसी त्राटि के पास जनता को ब्रात्म-विभोर करने के लिए प्रेम की ही ब्रोपधि थी। इन्होंने भी उसी स्रोषधि से काम लिया । रोगी समाज को स्रपनी स्रोर करने के लिए उनके पास और कोई साधन भी न था। दूसरी बात यह भी थी कि इसके प्रवर्तक थे श्रीमद्रल्लभाचार्य । वल्लभाचार्य जी बाल कृष्ण की उपासना के समर्थक थे। भगवान शिश अथवा युवक के रूप में उन्हे प्रिय थे। जीवन की यही दो ऋवस्थाएँ हैं, जिनमें ऋाशा ऋौर उल्लास सजीव हुऋा करते हैं। सौदर्य ऋौर माधुर्य की धारा इन्टीं दो त्र्यवस्थात्रों में बहा करती है। निराश हिंदू जनता भग-वान को इस रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई श्रौर उसे जीवन के प्रति जो अरुचि हो गई थी वह जाती रही। एक स्रोर तो यह परिस्थिति " यी, दूसरी स्रोर मुगल राज्य की स्थापना की स्रांतिम विधि पूरी हो चुकी थी। वहाँ भी मार काट के लिए गुंजायश न थी, केवल मनोहारिता की-सुन्दरता की-ग्राकर्षण की-पूर्ण का ग्रवसर था। इस लिए भी भगवान का माधुर्य और सुन्दरतापूर्ण रूप ये लोग अपना पाये । इस प्रकार राजनीतिक श्रीर धार्मिक श्रवस्थात्रों ने मिलकर कृष्ण मगवान की माधुर्य भाव की उपासना का च्रेत्र तैयार किया, जिसके सबसे बड़े साधक सुरदास जी हुए । राजनीतिक श्रीर धार्मिक ही नहीं साहित्यक विरासत भी सूरदास जी की मिल गई। गीत-गोविन्द-कार जयदेव श्रीर विद्यापति उनको पथ-प्रदर्शक के रूप में मिल गए । जयदेव ने संस्कृत में और विद्यापित ने लोक-भाषा

में राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति को भक्तों का सर्वस्व बना दिया और उस भक्ति में उन्होंने हरि-स्मरण और विलास-कला-कुत्हल दोनों को शात करने की शक्ति के दर्शन कराये। विद्यापित ने भी राधा की इसी प्रकार की कल्पना की और लोक-भाषा में उसके सौंदर्य की गुण गाथा गा कर कृष्ण को उसका प्रेमी बना कर आगे आने वाले कृष्ण-किवयों के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया। स्रदास इसी परंपरा को आगो बढ़ाने वाले एक-मात्र कृष्ण-भक्त थे, जिन्होंने अपने पूर्ववर्त्ती किवयों की वाली को अपनी शुद्ध हार्दिक अनुभूति से नया ही रूप-रंग हे दिया।

स्रदासजी आगरा और मथुरा के बीच गऊघाट पर रहा करते थे और वहीं अपनी कुटी में एकात मान में लीन भगवान की भिक्त के पद बनाकर गाया करते थे और साथ ही शिष्यों को उपदेश भी दिया करते थे। व पद उनकी दीनता, असहायावस्था और दिख्ता के भावों के सूचक होते थे। कहते हैं कि एक बार आचार्य महाप्रमु बल्लभाचार्य से उनकी मेंट हुई। सूरदास गायक भी प्रथम कोटि के थे। अपना तानपूरा उठाया और उठाकर गाने लगे कि हे प्रमु में सब पापियों में शिरोमिश हूँ। और पापी तो नए हैं लेकिन मैं तो जन्म का ही पापी हूँ। यमहाप्रमु को इस अन्ध-गायक की इस विनय-पूर्ण वासी में ऐसा चमत्कार और प्रभाव दिखाई दिया

१—यदि हरि-स्मरणे सरस मनो यदि विलामकलासु कुत्हलम् । मधुर-कोमल-कान्त-पदामिली शृषु तदा जयदेव सरस्वतीम् ॥

२-प्रभु मैं सब पतितन को शिको । श्रीर पतित सब द्यीस चारि के हीं तो जनमत ही को ॥

कि वे बिक से गए श्रौर प्यार भरे शब्दों में उन्होंने सूर से कहा— ''सूर हैं के ऐसो काहे को घिघियात हैं कछू भगवत्लीला बरनन करों।'' कहते हैं कि तभी से सूर ने विनय के पद बनाना एक प्रकार से छोड-सा दिया श्रौर लीला-गान उनका मुख्य ध्येय हो गया।

विद्वान् जिस कहानी को महत्त्व नहीं देते उसी कहानी को हम सुर की कविता के रहस्योद्घाटन के लिए कुजी समभते हैं। वह कहानी है सूरदास के प्रेम-संबंध की। कहते हैं कि सूरदास जी•एक रमणी पर बुरी तरह त्र्यासक्त थे। एक बार वे नदी पार कर उससे मिलने गए ब्रौर सर्प को रस्सी समभकर ऊपर चढ गए। रमणी उनके इस साहस पर प्रसन्न नहीं हुई बल्कि उसने उनकी भर्त्सना की। उनको ब्रात्म-ग्लानि हुई ब्रौर उन्होने उस रमग्री से ब्रपनी दोनो आरखे फुडवा लीं। कहते हैं कि आरखे फूट जाने के बाद वे इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे । वन-वन वे इस प्रकार फिरते रहे श्रौर एक बार एक श्रंघे कुँए में गिर पड़े। कई दिन बाद उनको किसी ष्यक्ति ने निकाला । बाहर निकालने के बाद वह व्यक्ति उनसे हाथ छडाकर चला गया। सुरदास को उसी समय त्रात्म-बोघ हो गया। उन्होने समर्भ लिया कि यह ऋौर कोई नहीं, वही 'पतित-उधारन' 'गिरिवर-धारन' हैं ऋौर उनका उद्देश्य मुभे बचाने का यही है कि मैं ब्राज भी समफूँ कि जीवन ऋौर जगत क्या है। बस तभी से उनका ध्यान उस प्रमु के चरणों में लग गया । उन्होंने उसी समय कहा कि त्र्याज तुम मुक्ते निर्वलं समक्त कर जबर्दस्ती बॉह खुडाकर भले ही चले जात्रों लेकिन जब तुम मेरे हृदय से चले जात्रोंने तब

सममूँ गा कि तुम मर्द हो। े सूर की यह गर्वोक्ति थी, परन्तु गर्वोक्ति वहीं कर सकता है, जिसमें कुछ दम होता है। जिसमें साहस का अभाव है, शक्ति की कमी है, वह क्या गर्वोक्ति करेगा! सूर ने गर्वोक्ति की श्रोर श्रपने जीवन की साधना से यह दिखा दिया कि भगवान उनकी सीमा से कभी बाहर जाने की सोच तक न सके. निकलकर भागना तो दूर रहा। यही नहीं महाप्रभु से दीचा लेने के बाद वे गोवर्धन पर, जो श्री नाथ जी का मंदिर है श्रीर जहाँ महाप्रभु स्वयं निवास करते थे, जाकर निवास करने लगे। महाप्रभु ने श्री नाथ जी के मंदिर की सब व्यवस्था कर दी थी। कीर्तन का प्रबंध नहीं हुआ था। यह प्रबंध सूरदास को सौपा गया। कीर्तन में संगीत का प्राधान्य होता है स्त्रीर सूरदास इस कला में परम निपुण थे। उन्होंने भक्तिभाव से भूम-भूम कर भगवान क्रष्ण की लीला के पद गाना ब्रारभ कर दिया। उनकी तन्भयता देखकर बल्लभाचार्यजी के पुत्र विद्वलनाथजी ने चार श्रपने पिता के श्रीर चार अपने शिष्यों को लेकर अष्ट-छाप की जो स्थापना की उसमें सूरदास को सर्व प्रथम स्थान दिया । गूरदास इस कृपा से ऐसे ऋभिभूत हो गए कि उन से कुछ कहते न बना। वे मात्र इतना ही कह सके कि "इठि गोसाई करी मेरी ब्राठ मध्ये छाप।" जीवन भर की समस्त ग्लानि श्रीर स्रोम को उन्होंने उसी समय से तिलाजिल दे दी श्रीर वे श्रीर भी ऋधिक तन्मय हो कर ऋपने प्रमुको भावना की तरगो में बाँध कर फुलाने लगे। वल्लभाचार्य जी का मत पृष्टि-मार्ग कहलाता है.

<sup>•—</sup> बॉह छुडाए जात ही, निवल जान कै मोहि। हिरदय से जब जाहुगे सबल बदौंगो तोहि॥

जिसमें भगवान् का अनुप्रह प्राप्त करना ही, जिसे पुष्टि कहते हैं, भक्त की साधना का चरम लह्य होता है। स्र्दास जी ने इस चरम लक्ष्य को पहचाना और प्राप्त किया था। अनुप्रह की प्राप्ति के लिए उन्होंने सहलो पदो में भगवान् की लीला गाई थी। उनकी तन्मयता को देख कर लोग उन पर बडी श्रद्धा रखते थे। उनकी तन्मयता के कारण ही उनकी मृत्यु के समय गुसाई बिडलनाथ जी ने अपने सेवको से कहा था—''पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, किसी को कुछ लाभ लेना हो तो जाओ लो" और स्वय उनकी मृत्यु के समय उनके पास उपस्थित थे। यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। सूर जैसे बिरले ही व्यक्ति इसके अधिकारी होते हैं।

उपर सन्-सवत्-हीन श्रीर संचिप्त रूप से सूर का जो धुँ धला रेखा-चित्र दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि सूर का हृदय भिक्त-भावना से श्रोतप्रोत था श्रीर जीतन की समस्त साधना को बटोर कर उन्होंने एक बार ही श्रपने को भगवान्न के चरणों में लीन कर दिया था। साथ ही पार्थिव सौदर्य से विमुख होने पर श्रीर मगवान् के हाथ से श्रूट जाने पर उन्होंने जो श्रात्म-विश्वास का संबल लेकर भगवान् के बाल-चरित्र श्रीर लीला-मय जीवन की यात्रा की थी वह ऐसी सफल हुई की उसकी सफलता पर समस्त संसार श्राध्यर्थ-चिकत हो गया। वही कृष्ण जो एक दिन उन्हे श्रसमर्थ जान कर चले श्राप्त थे, सूर के साथ ऐसे धुख-मिल गए कि 'सूर श्राम' की एकता को कभी मंग न कर सके। लाखों पदों में उन्होंने श्रपने भगवान् की श्रारती उतारी श्रीर ऐसी श्रारती उतारी कि उनको श्रपनी श्रात्मा की वस्त बना लिया। मनोवैज्ञानिक धरातल पर कृष्ण-चरित्र का जैसा सम्यक् विकास सूर के पदों में दिखाई देता है, वैसा श्रन्थत्र दुर्लम है।

यद्यपि उन्होंने बाल्यावस्था श्रीर युवावस्था के श्रीकृष्ण को ही लिया तथापि उस होत्र में उन्होंने ऐसी कुशलता दिखाई कि कोई उन्हें उस होत्र में परास्त न कर सका।

यों तो सरदास की लिखी कई रचनाएँ कही जाती हैं लेकिन श्रिधिकाश का मत है कि निम्नलिखित तीन ग्रंथ ही सरदास रचित हैं—(१) सूरसागर (२) सूरसारावली श्रौर (३) साहित्य-लहरी। इनमें भी सूरसारावली सूरसागर की विषय-सूची-सी है श्रौर साहित्य-लहरी में सूरसागर से लिए गए कृट पदों का संप्रह है। इस प्रकार सरदास का केवल एक प्रंथ बच जाता है और वह है सरसागर । यह अनेला ग्रथ सूर की कीर्ति-रद्या के लिए बहुत है। सूरसागर है क्या ? पहले हम कह ब्राए हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के समय उस महाकवि ने ब्रात्म-विमोर होकर पद गाए थे। उन्हीं पदों का संग्रह इस ग्रंथ में कर दिया गया है। सूर-सागर 'भागवत' के ब्राधार पर लिखा गया है और उसमें 'भागवत' की भॉति ही बारह स्कंध हैं। लेकिन यह समक लेना चाहिए कि वह अनुवाद नहीं है। उसमें 'भागवत' के दशम स्कंध की कथा ही विस्तार से कही गई है। इसी की अनुक्रमणिका आचार्य महाप्रभु ने उन्हें बताई थी। इसमें विनय, कृष्ण की बाललीला, गोपी-कृष्ण श्रौर राधा-कृष्ण प्रेम-लीला, गोपीविरह त्र्यौर भ्रमर-गीत मुख्य हैं। पदों की संख्या के हिसाब से भी विनय के ख्रीर शृंगार के पदों की ख्रिषकता है। पूरे ग्रंथ को देखने से पता चलता है कि उसका लगमग आपे से अधिक भाग इन विषयों को दिया गया है। हुआ यह है कि सूर-दास जी बराबर पद बनाया करते होंगे ! कभी-कभी तरंग में त्राकर 'भागवत' की ग्रन्य कथात्रो पर भी उन्होंने पद बनाए होंगे। उसका परिशाम यह हुन्ना कि पीछे से उनके रांग्रहकारों ने क्रम से उन्हें संग्रह कर दिया। तुलसीदास की 'कवितावली' में भी ऐसा ही हुन्ना है। वहाँ भी सग्रहकार ने ही ग्रथ को पूरा किया है, तुलसीदास जी जान-बुक्तकर राम कथा लिखने नहीं बैठे।

सरसागर के संबंध में एक बात और समक लेनी चाहिए कि सरसागर केवल काव्य ही नहीं है, वह धार्मिक यथ भी है। धार्मिक दृष्टि से उसका सम्मान सर्व-साधारण में तो है, लेकिन विद्वान उसे इस दृष्टि से नहीं देखते । उनके विचार धार्मिक काव्य के सबंध मे एकटम विचित्र से हैं। उनकी दृष्टि से त्याग, बैराग्य श्रीर संन्यास का उपदेश देने वाले प्रथ ही धार्मिक काव्य की गराना में आ सकते हैं और इस दृष्टि से इस देखते हैं कि वे कबीर आदि की ही धार्मिक काव्य-प्रशोता मानते हैं या मीरा आदि के भजनों के रूप में प्रचलित रचनात्रों को वे इस कोटि में रख लेते हैं, लेकिन जहाँ श्रीकृष्ण श्रीर गोपियों के चरित्र की बात श्राती है, वहाँ ये विद्वान नाक-भौं सिकोडने लगते हैं। इनके ऐसा करने का कारण यह है कि इनको ऊपरी कथा से ही चौक उठने का अवसर मिल जाता है। लेकिन क्या उनका इस प्रकार चौक उठना न्याय-सगत है ? क्या कला की परीचा उसकी बाह्य रूप-रेखात्रां द्वारा ही की जाती है ! क्या इस प्रकार कला की परीचा कर के हम कला की अान्तरिक सींदर्य-रैखात्रों को पकड सकते हैं। कुमारी मरियम ने कौमार्य में ही ईसा को जन्म दिया था। यह बात ऊपर से देखने पर कितनी ऋविश्वसनीय ऋौर ऋपवाद-जनक जान पडती है ! लेकिन क्या संसार इस बात से ऋपरिचित है कि केवल इसी भावना को लेकर ईसाई कलाकारों ने श्रोष्ठतम कला-कृतियों का निर्माण किया है। इसलिए

मूल वस्तु या महत्त्व देने की वस्तु कथा या बाह्य त्रावरस्य न होकर कला या उसकी ऋन्तरानुभूति हुआ करती है। क्या मृर्ति के दर्शन के समय इम उस पत्थर की भी याद करते हैं, जिसमें से काट-छाँट कर यह कला-कृति तैयार की गई है। फिर मूर्तियों में भी अन्तर होता है। उनकी उच्चता और नीचता का मूल कारण कलाकार का मानसिक धरातल होता है। जो कलाकार जितना ही त्राधिक प्रशस्त हृदय श्रौर उच्च-विचारों से परिपूर्ण मस्तिष्क रखनेवाला होगा, वह उतनी ऋधिक उच्च कोटि की कला-कृति दे सकेगा । उसके हाथों छोटी-से-छोटी चीज भी महान बन जाती है, वह मिट्टी को हाय लगाता है तो वह सोना बन जाती है। सरदास जी के साथ भी यही हुआ है । गोपी-कृष्ण की रास-लीला या राधा-कृष्ण की आँख-मिचौनी के कारण सूर की कृति को धार्मिक काव्य आप बेशक न माने लेकिन हमारा यह विश्वास है कि त्राप उसे त्रश्लील कह कर फेंक नहीं सकते। सुरदास ने जिस भावना से लिखा है, उसे देखते हुए ब्राप उसे प्रहुण करने को बाघ्य हैं ब्रीर ब्राप को उसे विना किसी संकोच के कला-कृति के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा । यही बात आप रीति-कालीन कवियों के विषय में भी देखें तो पता चलेगा कि उनकी भावनाएँ राधा-कृष्ण को नायिका और नायक के रूप में चित्रित करते समय ऋच्छी न थीं। उनका तो लक्ष्य ही यह था कि "त्रागे के सकवि रीभिहें तो कविताई न तो राधिका गुविंद सुमिरन की बहानी है।" उन्होंने 'सुकिवियों के रिफाने' श्रौर 'सुमिरन का बहाना करने' को इस युगल-मूर्ति को कान्य का विषय चनाया, किसी मक्ति-मावना या समर्पण-वृत्ति से प्रेरित होकर नहीं। यही कारण था कि उनके हाथों कृष्ण 'लुच्चे-लफंगे'-से बन गए श्रीर वे घृणा के पात्र भी हो गए। उनकी हीन मनोवृत्ति ही इसके मृल मे रही। दूसरी श्रोर स्रदास को देखिए। उन्होंने शृंगार मे जैसा कि हम श्रागे चलकर देखेंगे मिलन श्रीर वियोग की सभी बातें लिखीं परंतु कही भी वे नीचे नहीं गिरे, उनका पावन श्रीर व्यक्तत्व सदैव ऊपर रहा; उसी प्रकार जैसे पद्मपत्र जल मे कभी नहीं छूबता। हमने ऊपर जो बात कही है, उसका कारण यह है कि कुछ श्रालोचक स्रदास को इस बात का दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने राधा-कृष्ण का जो शृङ्कारमय चित्र खींचा है उसी के कारण श्रागे के किवयो को उनकी (राधा-कृष्ण की) छीछालेदर करने का साहस हो सका। हम समम्तते हैं श्रव यह भ्रम नहीं रहना चाहिए।

दूसरी बात स्रदास जी के सम्बन्ध में यह कही जाती है कि उनके कृष्ण केवल पारिवारिक जीवन में ही अपने चरित्र का विकास करते हैं और उनकी वाल-लीला में बहुत थोड़ा लोकपच्च आता है। लोकपच्च से तालपर्य है—लोक के लिए हितकर कार्य करना। ऐसे लोक-हितकारी कार्यों में स्र की बृत्ति नहीं रमी। उन्होंने केवल बचपन के कीडा-कौत्हल और यौवन की रङ्गीनियों के ही चित्र दिये हैं। जो कुछ, लोकपच्च है भी वह भी केवल बाल-लीला में ही आया है, जैसे कंस के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथ कर लोगों का भय छुड़ाना आदि। तुलसीदास जी की भाँति उन्होंने कृष्ण के लोकपच्च की महत्त्व नहीं दिया। "तुलसी के समान लोकव्यापी प्रभाव बाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाएँ स्रदास में वर्णन के लिए नहीं लीं। असुरों के अत्याचार से दुखी पृथ्वी की प्रार्थना पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात को उनहोंने केवल एक ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात को उनहोंने केवल एक ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात का उनहोंने केवल एक ही ही पर मंगवान की इंड्यावितार हुआ, इस बात की उनहोंने केवल एक ही ही पर मंगवान की हुखावितार हुआ, इस बात का उनहोंने केवल एक ही ही पर मंगवान की हुखावितार हुआ, इस बात का उनहोंने केवल एक ही ही पर मंगवान की हुखावितार हुआ, इस बात का उनहोंने केवल एक ही ही पर मंगवान होता है। इसी अकार का मासुर, बकासुर,

शकटासर, ब्रादि को इस लोक-पीडको के रूप मे नहीं पाते हैं। केवल प्रलंब और कंस के वघ पर देवताओं का फूल बरसाना देखकर उक्त कर्म के लोकव्यापी प्रभाव का कुछ श्रामास मिलता है। पर वह वर्सन विस्तत नहीं है। सरदास का मन जितना नन्द के घर की आनन्द-बघाई, बाल-कीडा, मुरली को मोहिनी तान, रास-नृत्य, प्रेम के रंग-रहस्य त्रीर सयोग-वियोग की नाना दशात्रों में लगा है, उतना अन्य प्रसंगों में नहीं। ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया है।" हिन्दी के एकमात्र समर्थ आलोचक की यह सम्मति है और हमें इसके विरोध में कुछ कहते भय होता है, तो भी कर्तव्य की अथवा उत्तरदायित्व की पकार है कि इस इस विषय में स्नाचार्य की सम्मति से ब्रुसहमति प्रकट करे। शक्ति, शील ब्रीर सौंदर्य की जिस कसौंटी पर उन्होंने सर के काव्य को तलसी की भाँति कसा है, वह उचित नहीं है। कवि सरदास की आत्मा का विकास जिन परिस्थितियों में हुआ था, वे परिस्थितियाँ तुलसीदास की परिस्थितियों से भिन्न थी। सरदास तलसी की अपेदा साप्रदायिक अधिक थे। उन्हें श्रीनाथ जी के मन्दिर में रहकर अपने भगवान की मृतिं के सम्मुख विभिन्न अवसरो पर नित्य ही पद बनाने पड़ते थे। उनका चेत्र अपने 'पुष्टि मार्ग' संप्रदाय के कृत्यों से वंधा था, जिनमें बालकृष्य के चरित ही प्रधान थे। त्रातः सूर उस द्वेत्र से बाहर कैसे जाते। उनकी दृष्टि उन्हीं बातो पर गई। यह उनकी सीमात्रों को देखते हुए स्वाभाविक भी है। सौंदर्भ की साधना उनके संप्रदाय की एकमात्र निधि रही है। उस बीच में यदि कोई लोकपद्मीय प्रसंग्र आ भी गया है तो उसकी त्रोर उन्होंने संकेत से काम इसीलिए लिया है कि यह

१-- त्राचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल।

उनका ध्येय नहीं था। फिर हम तो यह मानते हैं कि कलाकार क्यों लोक-रंजन और लोक-रत्तरा की सीमा-रेखाओं से बंधा रहे ? कला की धारा तो अवाधगति से बिना प्रतिवंधों के बहती है। उसी में उसकी अपनी विशेषताये रिवत रहती हैं। सरदास जी ने जिस बोत्र में प्रतिमा की दौड़ लगाई है, यदि उसमें वे सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं कि हम उन्हें किसी से नीचा समभें। सुरदास जी की यह विशेषता थी कि वे संप्रदाय की दैनिक कियात्रों, में बॅधने पर भी उसमें न बंधकर स्वतंत्र रह सके । इस बात को त्रीर श्रच्छी तरह यो सममें कि न जाने कितने भक्तों ने सुरदास की भॉबि अपनी वाणी के विलास से भगवान का गुण-गान किया होगा, कितनों ने अपने तानपूरे सँभाल कर मदिर की दीवारों को भी स्वरो की गूँज से भर दिया होगा; लेकिन उनमें सुरदास ही क्यों श्रमरता के पद को पा सके? क्या शेष की वाणी निर्जन की प्रतिष्वनि की भाँति खो गई ? इसका उत्तर यही है कि सूर की प्रतिभा और उनकी अनुभृति इतनी तीत्र थी कि काल की दीवारों को बेघकर भी वह त्राज तक त्रपना प्रकाश फैला रही है। यही सूर की सबसे बड़ी सफलता है। भले ही उन्होंने शक्ति और शील की प्रतिष्ठा अपने आराध्य में नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है. वह उनकी प्रतिभा की महत्ता को सिद्ध करने के लिए काफी है। उनका 'सूर-सागर' वास्तव में उच और पवित्र भावनाओं का मंडार ्रहे ग्रीर उसमें मानव-जीवन की जिन दो प्रधान-शैशव ग्रीर यौक्त-दशाओं के मनोवैज्ञानिक चित्र श्रंकित हैं, वे कभी पुराने नहीं होंके। वे खरेब श्राबन्द की श्रवतारमा करने वाले श्रीर मनोमुख-कारी रहेंगे । वे स्थायी समहत्य की निधि रहे हैं, और रहेंगे । उनका रंग कभी फीका न होगा।

त्रव इस लोग सर की प्रतिमा की वाटिका में विहार करें। उनकी प्रतिभा ने वात्सल्य और श्रांगार के ही रंगीन गुलदस्ते सजाने हैं। श्रीर इस बात को सब एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि इन दोनों क्रेत्रों में सर की समता करनेवाला अन्य कोई कवि नहीं है। पहले इम उनके वात्सल्य भाव को लेते हैं। सूर के वात्सल्य की विशेषता केवल इसी में नहीं है कि उन्होंने बचपन की विविध दशात्रों का स्वाभाविक श्रौर मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है. वरन उनकी निप्रसता इसमें भी है कि उन्होंने माता के हृदय की बेचैनी और अकलाहट का सजीव चित्र खींचा है। स्राश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग रात-दिन बालकों के साथ रहते हैं श्रीर उनके बीच में खेलते-कृदते भाग लेते हैं वे भी उनके बाल-वर्णन को पढकर अचंमे में पड जाते हैं। यही नहीं वे माताये भी यशोदा के हृदय की कृष्ण के प्रति बेचैनी की चिन्ता से विचलित हो जाती हैं, जो बराबर उसी प्रकार का जीवन विताती हैं। माता यशोदा का पुत्र प्रौढा-वस्था का पुत्र है, जब कि वे यौवन की सीमा पार कर चुकी हैं श्रौर निराशा उनके हृदय में बैठ-सी गई है। इसी लिए उनके हृदय में कुष्ण के प्रति वैचैनी अधिक है, जो सामान्य मात्-हृदय में नहीं मिल सकती। वृद्धावस्था में जो पुत्र प्राप्त होता है, उसके लिए दंपति की यह अभिलाषा होती है कि वह शीघ्र ही बड़ा हो जाय त्रीर उनके बुढापे का सहारा बन कर उनको जीवन में संतोष की निधि दे सके। अशोदा भी अपने मन में ऐसी ही अभिलाषा करती है कि मेरा लाल कब घुटनों चलेगा और कब पैरों से खडा होकर दो कदम रखेगा ! कब मुक्ते माता कहेगा श्रीर कच नन्द को बाबा कह कर पंकारेगा ! कब मेरा ब्राँचल पकड़ कर वह मंक से बात- बात पर 'मगड़ा करेगा! कब अपने आप थोडा-थोडा खाना सीखेगा! कब हॅस-हॅस कर मुक्त से बातें करेगा और कब मैं उसकी शोभा को देखकर अपने जी के दुःख को दूर कहरेँगी १३

वस्तुतः यह स्वामाविक कल्मना है, जो सूर के द्वारा मातृ-हृदय की की गई है। सूर का यह वर्णन देश-काल-निरपेच्च है। कृष्ण के ऊपर यशोदा सौ-जान 'से निछावर है, उसे यह पता नहीं चलता कि कब दिन आया और कब रात। जीवन की घडियाँ कृष्ण की किलकारियो और आनन्दमयी कीडाओं से भरी होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि वे कब बीत जाती हैं। स्योग की घडियाँ जाती हुई कब दिखाई देती हैं? वियोग ही दुःखदायी होता है। स्त्री-पुरुष के अथवा प्रेमी-प्रेमिका के वियोग के चित्र अन्य किवयों ने भी खींचे हैं और स्वयं सूर ने भी खींचे हैं, और हम आगे चलकर देखेंगे कि वे कितने मार्मिक और प्रभावोत्पादक हैं, परन्तु मातृ-हृदय की वियोगावस्था का जैसा चित्र सूर ने प्रस्तुत किया है, वैसा चित्र न तो कोई किव कर सका है न कर सकेगा। वही कृष्ण जो कभी यशोदा को काम तक नही करने देते थे, उसे अपनी कीडाओं से फुरसत भी नहीं पाने देते थे, जब मधुरा चले गए हैं तब यशोदा की दशा क्या हुई है, इसे कोई शब्दों में कैसे समकावे ? आज उस यशोदा को न मक्वन निकालने में रुचि

१-- यशुमति मन ऋभिलाष करै।

कब मेरो लल घुटुंडवन रेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरै ॥ कब नन्दिह कि बाबा बोलै कब जननी कि मोहि ररै । कब मेसे अल्वरा गहि मोहन, जोइ सोइ कि मोसो मनगरे ॥ कब धों तनक-तनक कछु लैहै, अपने कह सौ मुखहिं भरै । कब हें सि: बाल कहैंगो सोहिसों, छिब पेखत दुख दूरि करें ॥

रही है और न दूध दुइने में। ब्राज तो वह बेचारी सूने वर में पुत्र के गुणों का स्मरण कर ब्रॉन्चल गीला कर रही है। कभी खालिनें उपा-लंभ देने त्राती थीं त्रौर उसी में उसका मन लगा रहता था, पर त्राज ! त्राज तो कोई उपालंभ देने भी नहीं त्राती । स्वामी के त्रमाव में इस गोकुल को ब्राज कोई कौडी के मोल भी लेने वाला नहीं रहा है। श्राखिर वह करे क्या ? बेचारी विवश है। कृष्ण से उसे ऐसी त्राशा न थी कि वह ऐसा निष्ठुर हो जायगा। उसे यह दुःख नहीं है कि उसका पुत्र उस के पास नहीं है। बल्कि यह दुख है कि कृष्ण की खबर कौन रखेगा, उसकी सँमाल कौन करेगा ? यही सोचकर वह देवकी के पास संदेश मिजवाती है और वह भी एक पियक के द्वारा। ब्रसमर्थ ब्रमागिनी माँ भेजे तो किसे मेजे ? पियक देखा। उसी से कहने लगीं कि ''हे पथिक, देवकी से जाकर कह देना कि मैं उनके सुत की 'धाय' हूँ ब्रातः वे मेरे ऊपर कृपा करती रहें । वे यद्यपि पुत्र की माता होने के कारण उस की ब्रादत जानती हैं फिर भी मैं कहती हूँ कि प्रातःकाल होते ही 'उनके' (मेरे नहीं ) कान्ह को मक्खन रोटी खाने की ब्रादत है। वह तेल, उबटन ब्रौर गरम पानी देख कर भाग जाता था श्रीर मन मॉगी चीजे पाने पर ही नहाया करता था । हे पथिक,

१—मेरे कुॅवर कान्ह बिनु सब कछ वैसेहि घरयो। रहै। को उठि प्रात होत लै माखन को कर नेत गहै॥ स्ते भवन यश्चोदा सुत के गुन गुनि शूल सहै। दिन उठि घेरत ही घर खारनि उरहन कोउ न कहै॥ जो ब्रज में ब्रानंद हुतो सुनि मनसाहु न गहै। स्रदास स्वामी बिनु गोकुल कौड़ीहू न लहै॥

रात दिन सुक्ते यही सोच रहता है कि मेरा वह दुलारा मोहन संकोची है अतः वड़ी कठिनाई में होगा।" यशोदा के हृदय का चित्र इससे अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है ! ऐसे अनेक पद 'सूर-सागर' में विखरे पड़े हे। यशोदा का यह रूप आपको 'सूर-सागर' के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल पर नहीं मिल सकता।

मातृ-हृदय की इस सरस व्यंजना का कुशल कलाकार बाल-मनो-विज्ञान का भी गंभीर विचारक है। उसकी दृष्टि इतनी तीव श्रौर पैनी है कि उसकी प्रज्ञाचन्नुता पर श्राश्चर्य करना ही पड़ता है। उसका बाल-वर्णन विश्व-साहित्य में बेजोड़ है। कृष्ण-जन्म की श्रानन्द-वधाई के बाद ही बाल लीला का श्रारंभ होता है। शैशव से लेकर कौमार श्रवस्था तक सैकडों चित्र बाल-जीवन के उन्होंने दिए हैं। यहाँ एक बात श्रौर याद रखनी चाहिए कि सूर ने बाल-जीवन के जो चित्र दिए हैं, उनमें केवल बाह्य रूप-रेखाश्रों की ही फलक नहीं है वरन् उनमें बालको की श्रंत:-प्रकृति का भी सजीव श्रंकन हुश्रा है। इसी श्रंतर्दर्शन ने ही उनके चित्रों को इतना श्राकर्षक बना दिया है।

हो तो घाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो।। जदिए टेव तुम जानत उनकी लऊ मोहिं कहि आवै। प्रातिहं उठत तिहारे कान्ह को माखन रोटी भावै। तेल उबटनो आर बातो जल ताहि देखि भिज जाते। जोइ जोह माँगत सोह सोह देती कम कम कार किर नहाते।। सूर, पथिक सुनि, मोहि रैन दिन बहुयो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ेतो मोहन होहैं कहत संकोच ।।

१--सॅदेसो देवकी सों कहियो।

कोई भी बात छूटने नहीं पाई। कभी वे घुटनों चल रहे हैं और मिण्मिय आँगन में अपना प्रतिविंब निहार कर डर रहे हैं; कभी मिण्-लंभों में अपनी छाया देखकर उस छाया को मक्खन खिला रहे हैं और उसे पकड कर नाच रहे हैं, कभी चोटी के बढ़ने-घटने, की बात पूछ रहे हैं; कभी स्वयं नाच रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुकूल ही जो कुछ जी में आ रहा है, गा रहे हैं, कभी चंद्र खिलाने के लिए मचल रहे हैं, कभी पूजा करते नन्द के सम्मुख रखे शालिक्षाम को मुँह में रखे चुप बैठे हैं। कहाँ तक कहें उनकी कीडाएँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती। उदाहरण देकर हम विस्तार में नहीं पड़ना चाहते फिर भी दो-एक चित्र दिए बिना हम से नहीं रहा जाता।

बालकां की कीडा का एक चित्र लीजिए। सब म्वाल-बाल स्त्रापस में जोडी बनाकर स्त्रीर हाथ मार कर भाग रहे हैं। कृष्ण स्त्रीर बलराम भी वहाँ उपस्थित हैं। बलराम बड़े होने के कारण कृष्ण को दौड़ने से रोकते हैं स्त्रीर कहते हैं कि तुम्हारे चोट लग जायगी। कृष्ण को यह तिनक बुरा लगा स्त्रीर उन्होंने बलराम की स्त्रवहेलना करके भागने का निश्चय किया। जोडी बनी। श्रीटामा के साथ मागने लगे। भागते समय हाथ मारना ही भूल गए। श्रीदामा ने नियम-मंग की बात सुक्ताई। पर कीन सुनता है, स्त्राप भागे चले जा रहे हैं। लेकिन भाग कर जायेंगे कहाँ, श्रीदामा ने उनको एक ही छुलाँग में पकड़ लिया। हजरत खड़े हो गयें स्त्रीर बोले कि मैं तो जान-वृक्त कर खड़ा हो गया था। इस पर क्रगड़ा हुस्ता तो स्त्राप खिसियाने लगे। म्वाल-बालों ने चिढ़ाना शुक्त किया। बलराम ने भी उसमें सहयोग दिया। स्त्रव वे निस्सहाय थे। करते

तो क्या १ दौंड़े स्त्रीर लगे मॉ से शिकायत करने—

मैया मोहिं दाऊ बहुत खिक्तायो ।

मोसों कहत मोल को लीनो तोहि जसुमित कब जायो ॥

कहा कहीं एहि रिस के मारे खेलन हीं निहं जात ।

पुनि-पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हरो तात ॥

गोरे नन्द यशोदा गोरी तुम कत स्याम शरीर ।

चुटकी दै दे हॅसत ग्वाल सब । सिखे देत बलवीर ॥

त् मोहीं को मारन सीखी दाउहिं कबहुँ न खीक्ते ।

मोहन को मुख रिस समेत लिख जसुमित सुनि सुनि रीक्ते ॥

इस पर माता धीरज बॅधाती हुई कहती है—

सुनुहु कान्ह बलभद्रं चबाई जनमत ही को धूत ।

सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तु पृत ॥

कृष्ण की इस बाल-क्रीडा के साथ ही उनकी मासन-चोरी आरंभ होती है। वे घर-घर में स्वयं छिप-छिपकर युसते और मासन खा जाते हैं। यही नहीं कि वे स्वयं खात हो, 'सखाओं की भीर' लेकर दल-बल सहित चोरी करते हैं। उनका सौदर्य दिन-दिन बढ़ने लगता है और गोपियाँ उनपर पूर्ण रूप से आसक्त हो जाती हैं। वे यशोदा के पास उस नटस्वट नटनागर की शिकायत लेकर आती हैं और वह नटनागर एक नहीं, दो नहीं, अनेक युक्तियाँ ऐसी सोच लेता है कि गोपियाँ भी निरुत्तर हो जाती हैं और यशोदा भी। हास-परिहास के बीच में 'ही परस्पर प्रेम-व्यापार आरंभ हो जाता है। गो-चारण, दान-लीला और चीर-हरण आदि प्रसंग दिन-दिन गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेमभाव को हढ़ करते चले जाते हैं। कृष्ण सुरली खजाते हैं और गोपियाँ सब लोक-लाज छोड़कर अधुना-तट पर कुं ज

में रास रचाने पहुँच जाती हैं। गोपियों के इस प्रेम-प्रसंग में न कहीं लजा है न िक्सक और न संकोच। वह एकदम स्वच्छंद और लोक-चंवन से परे हैं। वे अनजाने ही इस प्रेम-व्यापार में प्रवेश कर जाते हैं और वह अस्वामाविक नहीं लगता। कृष्ण की सुन्दरता गोपियों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न हो जाती है।

प्रेम की यह श्राँख-मिचौनी, जो गोपियों श्रौर कृष्ण के बीच चल रही है, श्रचानक राधा श्रौर कृष्ण का परस्परिक मिलन करा देती है। कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलने निकले हैं, किट में कर्घनी है, पीतावर श्रोढ़े हैं, हाथ में चकई श्रौर भौरा है। मोर-पंखों का मुकुट िए पर है, कु डलों से कान शोमित हैं श्रौर दाॅतों की चमक देखकर विजली लजा रही है। श्रंग में चदन की खौर शोमा दे रही हैं श्रौर पहुँचे हैं यमुना के तट पर—नीनों लोकों के सजीव सौदर्य श्रौर श्राक्षण के रूप में। श्रचानक ही वे वहाँ देखते हैं राधा को। उस राधा को, जिसके नेत्र बड़े-बड़े हैं, माथे पर रोली का टीका है, नीला लहॅंगा है श्रौर फिरया श्रोढ़े है, काली वेणी पीठ पर पड़ी है। श्रौर देखिए वह श्रकेली नहीं है, साथ में किशोर-वयस्का सुन्दरी सिलयाँ भी हैं, जिनके वीच में वह सब की शिरोमिण जॅच रही है। इस प्रकार श्राकर्षक छवि को देखकर कृष्ण मुख हो जाते हैं। नेत्र राघा के नेत्रों से जा मिलते हैं श्रौर दोनों किसी जादू से बंधे-के-बंधे रह जाते हैं!

१--खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी।

कटि कछनी, पीतांवर ब्रोढ़े हाथ लिये भौरा चकडोरी। मोर मुकुट, कुंडल अवनन वर दशन दमक दामिनि छवि थोरी। गए श्याम रवि तनया के तट ब्रांग लखति चंदन की खोरी।

यह नेत्रों के द्वारा जो मिलन हुआ है, यह युवावस्था का मिलन नहीं है! यह मिलन वाल्यावस्था का है। युवावस्था का मिलन होता तो कृष्ण का कंठ गद्-गद् हो जाता, कुछ कह नहीं पाते। लेकिन यह मिलन तो अत्यंत स्वामाविकता से बाल्यावस्था में हुआ है, जहाँ वासना नहीं हैं, दुर्मावना नहीं है और न है दुराव-छिपाव या वात-प्रतिघात। तभी तो कृष्ण उससे पूछते हैं कि 'हे गोरी! त् कौन है! कहाँ रहती है? तुभे मैंने बज की गिलयों में कहीं नहीं देखा?" राधा इसका उत्तर बडी चतुराई से देती है—"हम ब्रज की ओर नहीं आतीं, हम तो अपनी ही पौरी में खेलती रहती हैं और सुनती रहती हैं कि नंद का दोटा (पुत्र) दिध और माखन की चोरी करता रहती हैं कि नंद का दोटा (पुत्र) दिध और माखन की चोरी करता रहता है।" राधा की वाग्विदम्भता पर कृष्ण को बडा आश्चर्य होता है और वे स्ट कह उठते हैं—"तुम हमारे साथ खेलने चलो। हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, जो डरती हो?" और सूरदास के रिसक शिरोमिण बातों ही बातों में राधिका को फुसला लेते हैं।

प्रथम परिचय के इस स्नेह के बाद उनमें आपस में पीति

श्रीचक ही देखी तहँ राधा, नयन विशाल भाल दिये रोरी। नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठ रुचिर भक्तभोरी। संग लरिकिनी चली इत श्रावित दिन थोरी श्रित छवि जन गोरी। सूर श्याम देखत ही रीभे नैन नैन मिलि परी ठगोरी।

१—ज्रुक्तत श्याम कौन त् गोरी ।
कहाँ रहित काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी ।
काहे की हम ब्रजतन ब्रावित खेलित रहित ब्रापनी पौरी ।
मुनित रहित खंबनिन नेंद ढोटा करत रहत दिघ मार्खन चोरी ।

बढ़ती जाती है। कोई ऐसा समय नहीं, जब वे एक-दूसरे के बिना रहते हों। राधा कृष्ण-मय श्रौर कृष्ण राधा-मय हो जाते हैं। कृष्ण राधा को वर ले श्राते हैं श्रौर यशोदा से परिचय भी करा देते हैं। यशोदा भी राधा को देख कर फूली नहीं समाती! वे श्रपने श्राप ही राधा का शृङ्कार भी कर देती है। उसकी माँग गूँथ देती है श्रौर नई फरिया मेंट करती है। श्रांचल में मेंवे डालकर गोद भी भर देती है। राधा की माता को उसी के सामने गाली भी देती है श्रौर इसके साथ ही वह सूर्य की श्रोर श्रॉचल पसार कर उनसे श्राशीवाद भी माँगती है कि यह जोड़ी चिरजीवी हो।

इसके पश्चात् राधा-कृष्ण का यह प्रेम दिन-दिन प्रौद्ता को प्राप्त करता चला जाता है। परस्पर दोनों इतने शुल-मिल जाते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। यशोदा कृष्ण को डॉटती है। श्रीर राधा तो लडकी होने के कारण श्रीर भी संदेह का पात्र होती है। लेकिन हाट-बाट में, घर-बाहर, पनघट श्रीर जंगल, जहाँ भी कहीं वे होते हैं प्रेम की तीवता को गति देते दीख पडते हैं। लेकिन यह बात श्राश्चर्य की है कि कहीं भी विलास की छाया नहीं है। उनकी ये बातें ऐसी स्वामाविक हैं, मानां उनमें नवीनता ही न हो। राधा कृष्ण के साथ हॅसती-सेलती श्रवश्य हैं लेकिन वे शुद्ध प्रेम के

तुम्हरो कहा चोरि हम लैहें खेलन चलौ संग मिलि जोरी।
सूर दास प्रमु रिस्क-शिरोमिश बातन मुरह राधिका भोरी।
१—काहे को तुम जहूँ तहूँ डोलिति, हमको श्रतिहि लजावि।।
श्रपने कुल की खकर करी धौं, सकुच नहीं जिय श्रावित।।

घरातल से नीचे नहीं उतरते। सूर की राधा के सीदर्य श्रीर प्रेम का मन्यतम रूप देखने में श्राता है उद्भव के श्राने पर। उद्भव से गोपियों ने जी भर कर उलहना दिया—जो मन में श्राया कहा। कृष्ण को भी कहा श्रीर उद्भव को भी श्रीर भीरे की तो दुर्गित ही कर दी। परन्तु राधा ने कुछ भी नहीं कहा—एक शब्द भी नहीं। प्रियतम के मित्र से वे कुछ नहीं कह सकीं; दरवाजे पर खडी-खड़ी पृथ्वी पर गिर पडी पर संदेशा न कह पाई। यहीं नहीं जब कृष्ण को गोपियाँ दोष देने लगी तो उन्हें बड़े प्रेम से रोक कर कहां 'दोष उनका नहीं—यह तो मेरे ही प्रेम का टोष है। '2

यह प्रेम की प्रतिमा राधा सूर की अन्यतम देन हैं। विश्व-साहित्य में ऐसी प्रेमिका नहीं मिल सकती । मागवत में राधा का व्यक्तित्व परिस्फुट नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ व्यक्तिगत प्रेमालाप, वैवाहिक लोकाचार आदि का अवसर हीं नहीं आया। व्यक्तित्व के अभाव में प्रेम की पूर्णता असंभव है। सूरदास ने इस अभाव की पूर्ति की है। उन्होंने राधा के व्यक्तित्व को पूर्णता दी है। प्रेम के अन्य व्वलत उदाहरण भी मिल सकते हैं, लेकिन शैशव की क्रीड़ा-स्थली से इतनी गंभीरता को पहुँचे हुए प्रेम का ऐसा उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। यद्यपि राधा और कृष्ण का यह संबंध प्रेमी-प्रेमिका का संबंध है तथापि इस प्रेमी-प्रेमिका संबंध का समार्जी-

१—जब संदेशा कहत सुंदरि गवन मोहन कीन । खसी मुद्रा चरन अहमी गिरी मुक्ति जलहीन ॥ २—ससी री हरि को दोष जिन देह । ताते मुन्दू हजूनो दुख पावत, मेरोइ कमट सनेह ॥

करए होने से वह भक्ति में बदल गया है। प्रत्येक गोपी राधा के रूप में ही कृष्ण को भजती है। रास-स्थल में इस तथ्य का स्पष्टीकरण होता है, जहाँ प्रेमी-प्रेमिका का यह संबंध व्यापकता प्रह्ण कर मिक्त और रहस्य का स्वरूप ले लेता है। प्रेमी कृष्ण के द्वारा आराध्य कृष्ण की स्थापना स्रदासजी ने जिस कौशल से करवाई है, वह निस्संदेह अनुठा है और राधा का चरित्र तो उससे भक्तों का सर्वस्व हो गया है।

रास-रंग की चहल-पहल, ज्योत्स्ना-मंहित प्रथी-मंहल, नाना प्रकार के सुगन्ध विकीर्ण करते पुष्प-समृह, योगमाया सी मुरली के स्वर और उससे स्तंभित यमुना-प्रवाह, तथा द्रवित पाषाण्-समृह, बाद्य और गीत की दुहरी लहरे, इन सब ने मिलकर जिस प्रेम-मिलन की मुसिका बॉघी थी, वही कृष्ण के मथुरा जाने से छिन्न निन्न हो गया ह्यौर विषम-वियोग मे परिवर्तित हो गया । यों तो सुरदास के सयोग के चित्र भी अत्यन्त पूर्ण हैं, लेकिन विरह की जैसी व्यञ्जना उनके द्वारा हुई है. वह अन्यन्त सुन्दर है, सरस है और उसकी समता में कोई वियोग-वर्शन नहीं ठहर सकता । सर के विरद्द-वर्णन का त्रारम्भ वात्तल्य रस के वियोग पत्त से हुआ है. जिसका उल्लेख इम यशोदा के वर्णन के समय कर चुके है । इस विरद्द-वर्शन का द्वितीय पद्ध है-गोपी-विरह। सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा इतने ब्राँसुब्रो की धारा प्रवाहित कराई है कि उस धारा में ब्रज का करा-करा डूब गया है। वियोग श्रीर करुणा के जितने भी भाव हो सकते हैं, उन सब का समावेश उन्होंने अपने काव्य में कर दिया है। एक ही मावना के अनेक-रूपी चित्रो का संग्रह यदि देखना हो तो गोपी-विरह में देखिए और मज़े की बात यह है कि कहीं भी जी नहीं ऊबता। वस्तुतः सूर ने जो विरह-काव्य लिखा है, उस में एकागीपन नहीं है, वह समस्त ब्रज मंद्रल की वस्तु बन गया है। प्रकृति के दृश्य भी विलकुल बदल गए हैं। जो प्रकृति संयोग के दिनों में आनन्द की तरंगें उठाती थी, वही अब शूल चुभोती है। गोपियों को न चन्द्रमा अच्छा लगता है, न चाँदनी रात। चन्द्रमा उदय होता है और वे एक दम दुःख के आवेग से भर उठती हैं। वे उपालम्भ देती हुई उसे कोसती हैं। उसे ही नहीं उसके साथ सागर मन्थन के समय चन्द्रमा को निकालने वालों तक को नहीं छोड़तीं। यही बात चाँदनी रात, के सम्बन्ध में भी है। वे उसे उस सर्पिणी से उपमा देती हैं, जो आदमी को उस कर उलटी हो जाती हैं। उसके उलटने में काली रात का चाँदनी में हो जाना किस प्रकार घटाया है। यहाँ उनके वस्तु-निरीक्षण की कैसी शक्ति प्रकट हुई है। गोपियाँ वृन्दावन के हरे-भरे पेडों को भी नहीं छोड़ती। क्यों छोड़ें? प्रियतम के विरह में भी वे हरे रहे, यह उन्हें पसन्द नहीं है। अ प्रत्येक अरुत में उनके

१—या बिनु होत कहा अब स्तो।

तो किन प्रकट कियो प्राची दिसि विरहिन को दुख दूनो।।

अब निरदय सुर असुर सैल सखि सागर सर्घ समेत।

धन्य कहाँ वर्षा ऋतु तमसुर औ कमलन को हेतु।

जुग-जुन जीने जरा बापुरी, मिलै राहु औ केतु॥

२—पिया बिनु सापिन कारी राति।

कबहुँ जामिनी होत जुन्हें या इसि उलटी है जाति।।

३—एक्क तुम कल इहत हरे।

विरह वियोग स्वाम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे !

इदय में विरह नए-नए रूप लेकर उठता है और उनकी वेदना का अनुभव करता है। कभी-कभी प्रकृति के साथ जब गोिप्यों अपने हृदय की भावनाओं का प्रकाशन करती हैं, तब देखते ही बनता है। पावस-भृतु के प्रसङ्ग में ऐसे वर्णनों का प्राचुर्य है। बादलों को देखकर उन्हें कृष्ण की याद आ जाती है। वे कृष्ण से अधिक बादलों को करणामय समकती है, जो सुरलोक से, चातक कुल की पीर समक्तकर चले आए हैं। इन्द्र के सेवक ये और उन्हें आने का अवकाश न था, फिर भी वे चले आए हैं यह देखकर उन्हें कृष्ण के प्रति खीक स्वाभाविक है। वेचारियों के ऑस् कभी वन्द नहीं होते और उन पर सदा ही पावस भृतु बनी रहती है, तब भी उनके वे निष्ठुर प्रियतम नहीं आते। कितने दुःख और सन्ताप का विषय है, यहाँ उनकी व्यथा वे ही जानती है—और किससे कहें वे असहाया विरहिणी नारियाँ!

इस प्रकार गोपियों के पास विरह के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, जिससे वे जी सकें! उनके पास आँस् हैं, जिन्हें वे वहा-बहा कर सन्तोष की सॉसें लेती रहती हैं। वे ही क्या, उनके साथ पशु-पद्मी और यमुना भी तो बदल गए हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु मानों कुष्य के वियोग का अनुभव करती है। गायों को दशा यह है कि वे

१—वरु ए बदराहू बरसन आए।

श्रपनी श्रविध जानि नॅदनन्दन गरिज गगन धन छाए।।
सुनियत है सुरलोक बसत, सिख, सेवक सदा पराये।
चातक-कुल की पीर जानि कै तेउ तहाँ ते धाये॥

२-निसि दिन बरसत नैन इमारे।

सदा रहत पावस ऋतु इस पर, जब ते स्थाम सिधारे॥

श्रात्यन्त कृश-गात हो गई हैं दोनो श्रांखो से जलधारा बरसाती हैं श्रीर कृष्ण का नाम सुनते ही रॅमाने लगती हैं। यही नहीं कृष्ण ने जहाँ-जहाँ गोदोहन किया था, बेचैनी से उसी-उसी स्थान पर वे जाती हैं, उसे सूँ घती हैं श्रीर श्रंत मे पछाड खाकर गिर पड़ती है। गायो की बात छोड़िए, स्वयं कालिन्दी भी विरह के वेग से जलकर श्रिधक काली होगई है। इस प्रकार समस्त जड़ श्रीर चेतन कृष्ण के विरह में डूब गए हैं श्रीर विशेषता यह है कि उन्हें स्वप्न में भी श्राशा नहीं है कि पुनर्मिलन भी होगा। मिलन की श्राशा होती तो कृष्ण इस प्रकार जाते ही क्यों श्रीर जाते भी तो कम से कम संदेशा तो श्रवश्य भेजते। सूर का यह एकात विरह गोपियों के श्रांसुश्रो में श्रमर हो गया है।

कष्ट त्रीर संताप की बात यह है कि इसी बीच में कृष्ण के सखा उद्भव पहुँचते हैं, त्रपने ज्ञान की कथा लेकर। गोपियाँ वैसे ही दुःखी थी। योग का संदेश लेकर कृष्ण-सखा क्या त्राए मानो जले पर नमक छिड़कने की तैयारी की गई। उद्भव त्रीर कृष्ण रूप रंग मे एक से थे। गोपियो ने पहले तो यह सममा कि स्वयं कृष्ण ही त्रा

स्रित क्रश गात भई ये दुम विनु परम दुखारी गाइ ॥ जल-समूह बरसित दोउ स्रॉखे हूँ कित लीने नाउँ॥ जहाँ-जहाँ गोदोहन कीनो सूँ वित सोई ठाउँ॥ परित पछार खाइ छिन ही छिन स्रित स्रादुर है दीन। मानहु स्र कादि, डारी है, वारि मध्य ते मीन॥

१-- अधौ इतनी कहियो जाइ।

२—देखियत कालिन्दी त्र्यति कारी।

कहियो पथिक जाय हरि सों ज्यो भई विरह्न जुर जारी 🕼

गए लेकिन उनकी ज्ञान-गाथा सुनकर वे समक्त गई कि उनके साथ छल किया गया है। उद्भव की ख्राव-भगत में गोपियों ने कोई कमी नहीं की, लेकिन उन्हें बनाने में भी उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा। उद्भव गोपियों को जब योग समक्ता रहे थे ठीक उसी समय एक भ्रमर भी उड़ता हुन्ना वहाँ न्ना गया। उसी भ्रमर को संबोधित करके गोपियों ने उद्भव को जो खरी-खोटी सुनाई हैं, जो उपालंभ दिए हैं, वे अत्यंत त्राकर्षक हैं। 'भ्रमर-गीत' उपालंभ-काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उद्भव के ज्ञाने से उन्हें विश्वास हो गया कि स्त्रब कृष्ण नहीं त्रावेंगे। उससे करुण रस की सृष्टि हो गई है त्रीर उद्भव के ज्ञान-मार्ग का जो परिहास गोपियों द्वारा हुन्ना है, उसने हास्य की सृष्टि की हैं; लेकिन इस हास्य श्रीर करुण के भीतर भी उनके श्राँस ऐसे काँक रहे हैं जैसे कीने श्रंचल में से दीयक की ज्योति क्याँक करती है।

'भ्रमर-गीत' में गोपियों के मुख से सूर ने निगु ण का खंडन श्रर सगुण का मंडन कराया है। श्रौर विशेषता यह है कि कहीं भी तर्क से उन्होंने काम नहीं लिया। वे प्रेम की प्रतिष्ठा केवल हृदय की सरल श्रमुक्ति से करती हैं। वे उद्धव की बुराई नहीं करतीं। उनकी तो केवल एक ही रट है कि उन्हें किसी प्रकार कृष्ण मिल जायँ श्रौर कृष्ण कौन से, जो उनके बचपन के साथी हैं, जिनके साथ उन्होंने वरावर कीड़ा की है, वे कृष्ण उन्हें चाहिएँ। उन्हें यह योग कुछ श्रय्या जान पड़ता है। फिर वे इस योग को ग्रहण भी कर लें, लेकिन करें कैसे! मन तो एक है, जो श्याम के साथ चला गया है। श्रव यदि

१—राखौ यह सब योग अप्रयो अधौ पाँय परौँ। कहाँ रस-रीति कहाँ तन-सोधन सुनि सुनि लाज मरौँ।

योग की साधना की जाय तो किस प्रकार की जाय, अब उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे योग की साधना कर सके । सच भी है जब उनकी अगॅलें ही हरि-दर्शन की प्यासी हैं तब योग की इन शुष्क बातों को सुनकर कैसे धीरज धरे। उनकी तो केवल एक ही प्रार्थना है कि उन्हे योग न सिखाकर केवल प्रियतम-मिलन की रीति बताई जाय

ऊघो जी हमे न योग सिखैये।
जेहि उपदेश मिलै हिर हम को सो त्रत नेम वतैये॥
मुक्ति रहो घर बैठि ह्यापने निगु न सुनत दुख पैये।
जिहि सिर केस कुसुम भिर गूँदे तेहि कैसे भस्म चढ़ैये॥
जानि-जानि सब मगन भए हैं, ह्यापुन ह्याप लखेये।
सुरदास प्रभु सुनहु न वा विधि बहुरि कि या त्रज ऐये॥

'भ्रमर-गीत' में सूर ने गोपियों के हृदय के सारल्य का जैसा दिग्दर्शन कराया है—हास-परिहास के बीच उनके हृदय की व्यथा का जैसा उद्घाटन किया है, वह बेजोड है। जैसे-जैसे उद्धव अपने ज्ञान का बखान करते जाते हैं, वैसे ही वैसे गोपियाँ उस ज्ञान को अपने लिए अग्रम बताती चली जाती हैं अग्रैर प्रेम के सीधे मार्ग की

१— ऊघौ मन नाहीं दस बीस ।

एक दुतौ सो गयो श्याम सँग को ब्राराधे ईस ॥

इंद्री सिथिल महें केशो बिन ज्यो देही बिन सीस ।

स्रदास वा रस की महिमा जो पूछे जगदीस ॥

१— ब्राँसियाँ हरि दरसन की भूखी ।

कैसे रहें श्याम रूग राती ये बतियाँ सुनि रूखी ॥

पिकहोने के कारण उस नटवर नागर के दर्शनों की ही आकांदा करती हैं। उनके इस अनन्य प्रेम को देखकर उद्भव का ज्ञान कपूर की तरह उड़ जाता है और वे प्रेम की महत्ता समक्त लेते हैं। वे भी गोपियों की भाँति कृष्ण के प्रेम की गहराई में उतरते हैं और लौटकर कृष्ण के पास जाने पर गोपियों के वकील बनकर उनकी व्यथा को दूर करने की उनसे प्रार्थना करते हैं। उद्भव के ज्ञान की जो पराजय सूर की गोपियों द्वारा हुई है, वह अभूत-पूर्व इसलिए है कि उसमें स्वाभाविक और प्राकृतिक आधार पर गोपियों ने अपनी बात कही है। 'अमर-गीत' सूर-सागर के सर्व-अंष्ठ प्रसंगों में से एक है।

बालकी बा श्रीर शृंगार के वर्णन में सूर ने जो सफलता पाई है, उसका कुछ श्रामास ऊपर के संज्ञित विवेचन से हो गया होगा। श्रव तिनक उनकी भिक्त-भावना पर भी विचार कर लिया जाय। जैसा कि श्रारम में कहा गया है, सूर पहले विनय के पद बनाया करते थे। उन विनय के पदों में उनकी दीनता, श्रात्म-लानि, वैराग्य, निराशा श्रादि की व्यंजना हुई है। भक्त ही नहीं, साधारण जन भी जब पार्थना करते हैं तो इन्हीं भावनाश्रों से भरे होते हैं। श्रवः दीनता श्रात्म-लानि, निराशा श्रादि ऐसी भावनाएँ हैं जो भक्त के लिए श्रावश्यक हैं, क्योंकि कृपा यदि की जा सकती है तो श्रसमर्थ श्रीर श्रमहाय पर ही की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि श्रपनी दीनता प्रदर्शन करना भक्त को श्रव्छा इसलिए भी लगता है कि उसके द्वारा वह श्रपनी लघुता प्रकट कर सकता है, क्योंकि लघुता प्रकट करना भक्ति का श्रनिवार्थ श्रंग है। इस दृष्टि से सूर के ये विनय के पद श्रत्यंत मार्मिक श्रीर हृदयग्राही हैं श्रीर सूर के श्रांतरिक भानों तथा उनकी मनोदशाश्रों को भली-भाँति व्यक्त कर देते हैं। उनकी

भक्तिभावना इन पदों में पूर्ण रूप से व्यक्त हुई है लेकिन उसमें साप्रदा-यिकता की छाप कम है, क्योंकि वे पुष्टि-मार्ग में पीछे दीिह्नत हुए थे। यही क्यों, उन्होंने तो अपने गुरु वल्लभाचार्य पर भी रचना नहीं की। यहाँ तक कि स्रदास के अंतिम समय में जब चतुर्भ जदास ने कहा—"स्रदास ने भगवत जस वर्णन कीयौ परि श्री आचार्य महा-प्रमून को जस वर्णन ना कीयौ" तब उन्होंने अंतिम समय में ही निम्न पद कहा—

> भरोसो हढ़ इन चरनन केरो । श्रीबल्लभनख-चंद्र-छटा बितु सब जग मॉक श्रॅंषेरो ॥ साधन श्रीर नहीं या किल में जासों होत निबेरों। सूर कहा किह टुविध श्रॉधरो बिना मोल को चेरो ॥

सच तो यह है कि स्रदास जी अपने भाव में मग्न रहने वाले थे; उनको शेष जगत से विशेष अभिरुचि न थी। एक बार जो गुरु ने 'तत्त्व' दे दिया, उस तत्त्व में ही उनकी आतमा रम गई, फिर उन्हें यह होशा न रहा कि गुरु के लिए भी कुछ होना चाहिए। वे तो तत्त्व के उपासक थे । इसीलिए उनकी भक्ति-भावना में दार्शनिक तत्त्वों की अभिन्यंजना कम है। उन्होंने तो कृष्ण और गोपियों के अमे पर ही अधिक समय व्यतीत किया है। हाँ अपने पूर्ववर्ती निर्गु णोपासकों की ओर उनका ध्यान अवश्य था, पर उसकी विवेचना या खंडन उन्होंने नहीं किया, केवल उधर संकेत मात्र

१—तत्त्व-तत्त्व स्रा कही, तुलसी कहीं अन्ि। बची खची क्रविरा कही, और कही सब् क्रूडि औ

कर दिया है और वह भी जल्दों में । फिर अपने आराध्य की सगुण मूर्ति में लीन हो गए। उनके प्रारम्भिक पदों में दास्य-मान की प्रधानता है और अंत के पदों में सख्य-मान की। ये अंत के पद चे हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण की लीला बड़े सुन्दर ढॅग से गाई है। तुलसीदास जी की मॉति उनको धर्म-समन्वय अथवा लोकादशों को चिंता न थी। हाँ वे धार्मिक सहिष्णु अवश्य थे, क्योंकि उन्होंने 'सूर-सागर' में अन्य अवतारों के साथ राम की भी गुण-गाथा गाई है। तो भी अपने चेत्र की सीमित परिधि होने के कारण उन्होंने अपनी हिष्ट भजन और गीत तक ही सीमित रक्खी, तुलसी की भाँति समाज और राजनीति की व्याख्या उन्होंने नहीं की और न वर्णाश्रम-धर्म की प्रतिष्ठा ही की। उनको इन सब बातों की चिंता न थी, इसलिए उन्होंने कोई समुदाय या पंथ न चलाया, यद्यपि वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे।

स्रदास जी की रचना गीतिबद्ध है। गीति-काव्य में केवल रूप श्रीर सींदर्थ का वर्णन श्रथवा स्टूम मानसिक गतियों श्रीर किसी बिशेष श्रवसर पर उठने वाले मनोवेगों का ही वर्सन होता है। लेकिन स्थिति विशेष का पूरा चित्र देना, घटना क्रम का व्योरा देना

१— अविगत गति कछ् कहत न आवै।
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अन्तर्गत ही भावै॥
परम स्वादु सब ही जु निरंतर अमित तोष उपजावै।
मन बानी को अगम अगोचर सो जानै जो पावै॥
रूपरेख गुन जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रत धावै।
सब विधि अगम बिचारिं ताते, सूर सगुन लीला-पर गावै॥

श्रीर रूप-सौदर्य या भाव-सौदर्य की पूरी-पूरी फलक देना, यह गीति काव्य में एक साथ समाविष्ट कर देना विरले ही प्रतिभाशाली का काम है। स्रदास ऐसे ही प्रतिभाशाली थे। उनके गीति-काव्य में कृष्ण-चरित्र की दबी हुई प्रवन्धात्मकता यद्यपि स्पष्ट नहीं है, तथापि खोज करने पर बाल श्रीर किशोर-जीवन के साथ कृष्ण का सम्यक् चरित्र भी उद्धासित हो उठता है। यह विशेषता स्र को छोड कर श्रन्य किसी कवि में न मिलेगी। दूसरी बात उनके काव्य में यह है कि वेपद सभी गेय है। गेय क्या है—वे गाये गए पहले श्रीर लिखे गए पीछे। गानेवाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है—प्रशा-चत् गायनाचार्य स्र की श्रात्मा के स्वरों में वे गाए गए हैं श्रतः उनमें माधुर्य की प्रधानता है। माधुर्य का एक कारण श्रीर है कि वे ब्रजभाषा में गाए गए हैं, जो एक तो लोक-भाषा होने के कारण दूसरे श्रपनी निजी मिठास के कारण माधुर्य की विशेष रूप से श्रधिकारिणी है। स्रदास के पद इस लिए सीचे हृदय पर चोट करते हैं।

सूर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता वह है कि वह चलती हुई अजभाषा है, जिसमें संगीत ने अद्भुत प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। संगीतमय पदों में चित्रमयता होती है, क्योंकि वे मनोभावों का चित्र खींचते हैं और स्वरों के द्वारा उसे श्रोता के हृदय में उतारते हैं। सूर की रचना में चित्रमयता इतनी अधिक है कि संसार का कोई किव उनकी तुलना में नहीं ठहर सकता। चित्र वही अच्छा होता है, जिसमें थोड़े से रंग और रेखाओं से ही काम चला लिया गया हो और भाव की व्यंजना पूरी हो, कोई बात छूटी न जान पड़े। काव्य में इसी को शब्द-लाध्य कहते हैं। शब्द-लाध्य में

—कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की व्यंजना कर देने में—सूर को कमाल हासिल है। वस्तुतः उनकी भाषा साहित्यिकता और प्रामीणता का समन्वय है। गॅवारू शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और खूब किया है, पर वे शब्द साहित्यिक भाषा के आवश्यक अंग होने के कारण खटकते नहीं प्रत्युत सूर की भाषा को सजीवता प्रदान करते हैं।

तात्पर्य यह है कि सूर का काव्य भाषा, भाव, छन्द श्रादि की दृष्टि से सर्वथा अनठा है । उनसे पहले भी कबीर नानक, दादू श्रीर उनसे भी पहले नाथपंथियों ने पदों में रचना की है, परन्तु उसको इतनी पूर्णता तक पहुंचाना उन्हीं का काम था । ब्रजमाषा जैसी लोक-भाषा को साहित्यकता के साँचे में ढालना उन्हीं जैसे प्रतिभाशाली की सामर्थ्य की बात थी । काव्य-रितकों को सूर की रचना में अलंकारों के विविध प्रयोग और दृष्टिकृटों की क्रिष्ट-कल्पना से सूर के पाडित्य का पता चल सकता है। परन्तु उनकी श्रात्मा का सच्चा स्वरूप यदि देखना हो तो बाल-कीडा श्रीर शृंगार के चित्र देखने चाहिएं। विनय के पदों में उनकी दीनता की भी पूरी फलक मिलेगी। सगुरा-लीला के पदो को इतनी पूर्णता के साथ गाने में सूर के पहले किसी को सफलता नहीं मिली । पीछे के कवि भी सूर की कोटि तक न पहुँच सके। मात्-हृदय का चित्रण तो त्राज तक वैसा कोई कर ही नहीं सका । वस्तुतः सूरदास स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने वाले एकमात्र सिद्ध कलाकार थे, इसीलिए उन्होंने एक रैकार्ड कायम किया, जिसे तोडने का साइस करने वालों को श्रसफलता ही पल्ले पड़ी। सूर की स्वतंत्र-प्रकृति ने ही उन्हें इस योग्य बनाया था कि वे कला की इतनी ऊँची साधना कर सकते और राधा, यशोदा, नन्द, कुष्क श्रादि के ऐसे लोकोत्तर चिरत्र दे सकते। सूर का व्यक्तित्व तथा उनकी रचना सर्वत्र बोलती है श्रीर कृष्ण की ही भाँति श्रमर हो गई है। इसे देख कर लगता है कि जिस व्यक्ति ने 'सूर सूर तुलसी ससी' कहा था उसने श्रत्युक्ति नहीं की थी। लेकिन छोडिए, हम इस विवाद में नहीं पडना चाहते क्योंकि प्रत्येक कलाकार का श्रपना श्रलग स्थान होता है, कोई किसी विषय में विशेषता प्राप्त करता है कोई किसी में। यह विवाद कलाकार की वास्तविकता से दूर ले जाने वाले होते हैं। श्रतः हम इसे यहीं छोड कर केवल यही कहते हैं कि सूर की किता में विश्व-व्यापी राग का—प्रेम का—संदेश है। उसमें मानव-जाति की सभी वृत्तियाँ श्रन्तिईत हैं। उसमें न दार्शनिक पहेलियाँ बुक्ताई गई हैं न साप्रदायिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है, उसमें तो केवल शुद्ध प्रेम के श्राधार पर निश्छल भाव से राधा-कृष्ण की लीला का गान है, जो सूर की तीव श्रनुमूति से इतना सजल, इतना मधुर श्रीर इतना सरस हो गया है कि भावुक जन कह उठते हैं—

किघो सूर को सर लग्यो, किघो सूर की पीर। किघों सूर को पद सुन्यो, तन-मन धुनत शरीर॥

## तुलसोदास

पंद्रहवीं, सोलहवीं, श्रीर सत्रहवीं शताब्दी का समय, जिसे हमारे साहित्य के इतिहास में मिक्त-काल कहा जाता है, साहित्य की दृष्टि से भले ही स्वर्ण युग हो. लेकिन राजनीतिक श्रीर धार्मिक दृष्टि से पूर्ण पराजय का काल था। शक्ति के अभाव में एक विदेशी जाति की सभ्यता ख्रौर संस्कृति के प्रति हिंदुख्रों के ख्रात्म-समर्पण का परिणाम यह हुन्रा था कि हिन्दू धर्म, हिन्दु-जाति, हिन्दू-संस्कृति न्त्रीर हिन्दू-सम्यता की रचा का कोई साधन शेष नहीं था। लोगों में इतना साइस नहीं था कि वे संगठित होकर खडे हों श्रौर धर्म के ऊपर होते हुए कुठराघात का सामना करे । भक्ति-काल में शांति के प्रयत्न शासकों की त्रोर से त्रवश्य किए जा रहे थे, परन्तु वे प्रयत्न पराजित हिन्दू जाति को सान्त्वना और आश्वासन देने में असमर्थ थे। हिन्दु जले हुए थे, ऋतः जो भी प्रयत्न शासकों की ऋोर से उनकी तुष्टि के लिए किए जाते थे, वे ही उन्हें त्राशंका त्रौर भय उत्पन्न करने वाले प्रतीत हो, यह स्वाभाविक ही था । फिर एक वेद-विहित धर्म को त्रापदस्थ कर यह नई जाति शासक बनी थी त्रौर श्रपने धर्म की जड़े श्रधिकाधिक गहरी करती जाती थी, इससे हिन्दुत्रों में त्रौर भी घृणा का भाव था, जो भीतर-ही-भीतर गीली लकड़ी की तरह सुलग रहा था। उस समय देश में रमशान की शाति च्याप्त थी। ऐसे निन्तब्ध ऋौर भयानक वाताकरण में जन-साधारण के हृदय-कमल मुरमाए हुए थे। यह स्थिति दोनों ही जातियो के लिए

हानिकर थी । अतएव कुछ संत-महात्माश्री ने इसका अनुभव किया कि श्रव सममौते का मार्ग ही श्रेयस्कर है। उन्होंने भक्ति की श्रमतमयी धारा बहा कर धार्मिक विद्वेष की अपिन से जलते हुए हृदयों को शीतल किया। इनमें दो प्रकार के भक्त थे। एक तो वे जो सामान्य मानवधर्म को मानने वाले थे। ऋौर दूसरे वे जो भारतीय परंपरा की श्रोर उम्पुख थे। पहले प्रकार के महात्मात्रों को हिंदू या मुसलनान दोनों में से किसी के प्रति पच्चपात नहीं था। यद्यपि वे मुसल्मान थे तथापि उनमें मानव-मात्र के प्रति प्रेम और सद्भावना थी। वे चाहते थे कि किसी प्रकार यह घृणा और द्वेष की भावना, जो निरंतर जीवन में कदुता बो रही है, कम हो। इसलिए उन्होंने मानव की वृत्तियों की पवित्रता को श्रष्टता का आधार बताया और प्रेम पर श्रात्यधिक ज़ोर दिया । उन्हें न तो हिंदू धर्म की रज्ञा की चिन्ता थी न इस्लाम के प्रचार की धन । वे इन संकीर्ण घरों में बॅध कर नहीं चलते थे। इसका एक कारण यह भी था कि ये महात्मा निम्नवर्ग से आए थे श्रौर इन्होंने विशेष शिचा-दीचा भी प्राप्त नहीं की थी। केवल श्रपनी श्रात्मा की निर्म लता श्रीर भव्यता पर उन्हे विश्वास था श्रीर उसी के बल पर वे ऐसा काम करने चले थे, जिसे शासन-सत्ता भी करने में असमर्थ थी। उन्होंने अपने आपकी जनता के साथ मिला कर श्रीर जीवन को श्रादर्शमय बनाकर मानवता का उपदेश देना श्रारंभ कर दिया। श्रपनी सचाई के कारण टोनों जातियों में वे ऋति-ष्टित भी हुए श्रीर दोनों धर्मों की सामान्य बाते लेकर एक नए धर्म का निर्माख किया, जिस में ईश्वर का स्वरूप हिंदुत्व श्रौर इसलांभ दोनों से मिन्न था। इन्होंने मुसलमान होते हुए भी ऐसा इसलिए किया था कि वे मानव-मात्र के सच्चे हितेषी थे। उनमें इतना साहस

में था कि मिक में ईश्वर के उस सगुरण रूप की स्थापना करते जो अत्याचारियों का नाश करने वाला है; इस लिए उन्हें कि ईश्वर की सृष्टि करनी पढ़ी, जो भिक्त का विषय नहीं वन सका । यही कारण है कि कबीर जैसे उच्च कोटि के महात्मा का कार्तिकारी व्यक्तित्व अपने समय में ही अधिक प्रकाश कर सका और उनका पंथ आगे न बढ़ सका। जायसी का प्रभाव तो कबीर से भी कम रहा। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि इन संतों की दृष्टि में धार्मिकता ही हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य की जड़ में थी। वे सांस्कृतिक और सामाजिक धरातल पर उतर कर नहीं सोच सकते थे। कारण, न तो उनके ऐसे संस्कार थे, न वे उस संस्कृति या समाज के अंग थे, जिसका अस्तित्व खतरे में था। एक प्रकार से ये लोग तटस्थ और किसी अंश में बहिष्कृत से थे, जिन्हे संस्कृत हृदय और संस्कृत मस्तिष्क की स्वीकृति नहीं मिली थी। अतः वे तत्कालीन परिस्थितियों में व्याप्त निराशा को तो दूर कर सके लेकिन आगे बढ़ने के लिए उत्साह न दे सके।

जीवन में उत्साह का संचार करने में दूसरे प्रकार के भक्तों को सफलता मिली। ये भक्त पंथों के प्रवर्तक न हो कर भारतीय संस्कृति की रह्मा के लिए धार्मिक आधार पर क्रांति करने वाले वेद-शास्त्रों के पंडित और तत्त्ववेत्ता आचार्यों द्वारा संचालित संप्रदायों के स्तम थे। इन संप्रदायों में संतमार्ग से तत्त्वतः भेद यही था कि ये जिनके द्वारा चलाए गए थे, वे हिन्दू-समाज के उच्च वर्ग के व्यक्ति थे और उन्हें समाज ने प्रतिष्ठा दी थी। वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्यं जी ऐसे ही व्यक्ति थे, जिन्होंने कृष्ण और राम को विष्णु का अवतार बनाकर हिन्दू-जनता की सुप्त भावनाओं को जगाया और उनके हृदय में आशा का संचार किया। इनमें भी स्रदास जी ने

केवल बालकृष्ण की माधुरी श्रीर सुन्दरता के गीत गाए, जिससे जीवन में हर्ष और आनन्द का संचार हुआ और जनता भगवत-लीला के श्रवण, कीर्तन त्र्रोर स्मरण मे डूव गई। परन्तु शिशु के साथ जी बहुला ना जा सकता है, की बा की जा सकती है। गभीर समस्यात्रो श्रीर समाजीपयोगी कार्यों के लिए उससे प्रेरणा नहीं ली जा सकती, जो जीवन की सफलता के लिए अतीव आवश्यक है। बालकृष्ण की जो उपासना सूर के द्वारा ब्रजभाषा का शृंगार करती हुई जनता तक पहुँची उसमे जीवन का एकागी दृष्टिकोण था-केवल लोकरजन। भगवान के लोक-रत्नक स्वरूप की स्थापना के लिए श्रमी अवकाश था। प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तलसीदास जी ने इस कार्य के लिए भगवान राम के मर्यादाशील जीवन को ऋपनी वासी का विषय बना कर, जीवन की व्यापक अभिव्यजना की और आदर्श और कर्तव्यो का भक्ति में इस प्रकार समावेश किया कि हिन्दू-धर्म, हिन्दू-जाति, हिन्द-सम्यता त्रौर हिन्द-संस्कृति, तात्पर्य यह कि समग्र हिन्दत्व की भावना एकदम सजीव हो उठी। तुलसीदास जी का व्यक्तित्व इतना सर्वग्रासी है कि वे एक ही साथ साहित्य-शिरोमिण, राजनीति-विशारद, धर्म-संस्थापक, समाज-सुधारक श्रीर युग-निर्माता हैं। श्रकेले उन्होंने ही हमारे जीवन की सभी दिशाश्रो को घेर लिया है श्रीर हम श्राज ही नहीं, सदैव उनके ऊपर गर्व करते रहेंगे। यदि श्रंगे ज रोक्सपीयर पर इतना श्रमिमान करते हैं कि वे उसके लिए श्रंग्रेज़ी साम्राज्य को भी छोडने के लिए तैयार हैं तो भारतीय भी तुलसीदास के ऊपर सर्वस्व निष्ठावर कर सकते हैं। तुलसीदास ग्रीर भारतीयता पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। उनकी वागाी में वह स्रोज, वह प्रभाव ऋौर वह प्रेरणा-शक्ति है कि वे हमारे जीवन के करा-करा

में व्यास हैं। राजा से लेकर रंक तक और महलों से लेकर मोंपड़ियों तक सर्वत्र राम नाम की शीतल छाया में हिन्दू-हृद्य अपने जीवन की निराशा, असफलता और सामर्थ्यहीनता खोकर नव-जीवन की अभूतपूर्व शक्ति पाता है, इसका एकमात्र श्रेय उसी महात्मा दुलसीदास को है।

अब हम उन कारणों और परिस्थितियों को भी देखें, जिन्होंने इस महात्मा के जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी और उन्हें अपने युग का सर्वश्रे ष्ठ व्यक्ति बना दिया। इस सर्वध्र में सब से पहली बात तो यह है कि ये महात्मा शैशवावस्था से ही सामा-जिक प्रतिष्ठा से वंचित रहे थे। माता-पिता ने इनको जन्म के बाद ही छोड दिया था । वे चार चनों को ही चार फल समस्तते थे रे। जन्म उच्च कुल मे हुआ था लेकिन दिहता के कारण वे अपने को भ गन' कुल का समस्ता करते थे रे। वचपन में ही उन्हें अनाथावस्था का अनुभव हो गया था। उस अवस्था में ही उन्होंने गुरु से रामकथा सुनी थी परन्तु उस समय 'अचेत' होने के कारण उसका महत्त्व नहीं समस्त सके थे। उनका जीवन बराबर अस्तव्यस्त

१—मातु पिता जग जाय तच्यौ विधिहूँ न लिखी कछु भाल भलाई। २—बारे ते ललात बिललात द्वार-द्वार दीन,

जानत हों चार फल चार ही चनक को।

३—दियौ सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को।
जायौ दुल मगन बधावनों बजायौ सुनि, भयौ परिताप पाप जननी जनक को।
४—मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो स्क्रर खेत।
ससुभी नहि तस बालिपन, तब ब्राति रहेहुँ ब्राचेत॥

-बना रहा। वह त्र्रस्तव्यस्तता उनकी स्त्री के कारण दूर भी हुई लेकिन कुछ ही दिन के लिए। कारण, उसमें वे बुरी तरह आसक्त थे श्रीर च्राए भर को भी उसका वियोग नहीं सह सकते थे। तभी एक बार जब वह अपने पिता के यहाँ चली गई थी तो ये उसी समय उसके पीछे चले गए थे। उस समय उस नारी की उपदेशमयी वाणी ने तुलसीदास का जीवन ही बदल दिया। बचपन में गुरु से रामकथा सुनने पर चाहे वे ऋचेत रहे हो लेकिन यौवन-काल में त्रपनी प्रियतमा की फटकार खाकर उन्हे चेत हो गया<sup>9</sup>। विद्वान कहते हैं और प्रमाण भी देते हैं कि उनके काव्य-गुरु और दीचा-गुरु नरहरि तथा शेष सनातन थे। इस विद्वानो की बात को महत्त्व न देने की धृष्टता नहीं करते, लेकिन इतना अवश्य कहेगे कि हमारी दृष्टि मे उनकी स्त्री ही उनकी एक-मात्र गुरु थी । यदि उसके द्वारा उनको त्रात्म-बोध न हत्रा होता, उसके कारण राम-नाम में उनकी रुचि न हुई होती तो तुलसीदास का आज कहीं पता ही न होता । तुलसीदासजी तुलसीदास बन गए, यह सब उस तपस्विनी नारी की ही कुपा का फल है, जिसने अपने सुख-दख की चिन्ता न की श्रीर समाज की मर्याटा को भग करने पर तलसीदास जी को इस प्रकार बरा-भला कह दिया । मर्यादावाद की तलसी में जो कुछ श्रिधिकता है, उसका सूत्र यही खोजना चाहिए, उसके लिए श्रन्यत्र भटकना आत्म-वंचना है और कुछ नहीं।

१—लाज न आप को, दौरे आएहु .साथ। घिक-धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहीं मैं नाथ॥ अस्थ-चरम-मय देह मम, तामें ऐसी प्रीति। होती जो कह राम में. होति न तो भव भीति॥

स्त्री के उपदेशमयी वाणी से चोट खाकर यह महात्मा जीवन भर के लिए विरक्त हो गए। वैराग्य ले कर इन्होंने समस्त तीथों और पिवत्र पुरियों की खाक छानी। अधिकाश समय अयोध्या, काशी और चित्रकृट में बिताया और गंगा के किनारे बैठ कर राम-नाम की साधना की १ इस साधना में केवल आक्रम-तुष्टि की ही मावना नहीं थी, लोक-कल्याण की भी भावना थी। तमी तो उन्होंने भ्रमण द्वारा, पंडितों और साध-सन्तों के सत्संग द्वारा तथा घेदशाख और पुराण-उपनिषदों के पारायण द्वारा ऐसी उत्कृष्ट कोटि की 'राम-रसायन' तैयार की कि जिसे सेवन करके हिन्तू जाति विदेशी सभ्यता के महारोग से सदैव के लिये मुक्त हो गई और आज भी जिसके प्रभाव से उसका अपनापन जीवित है। लेकिन तुलसीटास जी का यह जो वैराग्यमय जीवन था, उसमें कष्टों और आपित्यों की कमी नहीं थी। वे रोगों, दुर्जनों और दुर्दिनों से घिरे थे और पीडा से उनका शरीर जर्जर थार तो भी उनका आत्म-विश्वास

१—- अ—सेइय सिंहत सनेह देह भर कामघेनु किल कासी।
ब—- तुलसी जो राम सो सनेह साँचो चाहिए,
तौ सेहए सनेह सो विचित्र चित्रकृट को।
स—- भागीरथी जलपान करौँ अरु नाम द्वौराम के लेत नितै हों।
१—(अ) घेर लियौ रोगनि, कुलोगनि कुजोगनि ज्यों,

बासर जलद धन-घटा धुकि धाई है। (व) पॉय पीर पेट पीर बाहु पीर मुँह पीर, जर जर सकल सरीर पीर मई है।

वड़ा उच्च कोटि का था श्रीर वे राम-नाम के प्रसाद से पैर पसार कर सोया करते थे । वे श्रपने मगवान राम को ही एक-मात्र श्राराध्य मानते थे श्रीर श्रपना सब कुछ उनके श्रपंण कर चुके थे। इसीलिए उनकी श्रात्मा में श्रभ्तपूर्व शक्ति श्रा गई थी श्रीर वें इस बात की चिन्ता नहीं करने थे कि लोग उन्हे क्या कहने हैं।

तुलसीदास के जीवन से एक बात अगेर स्पष्ट होती है कि उनको समाज की प्रत्येक परिस्थिति का बडा गहरा ज्ञान था। क्या राजनीति, क्या समाज-नीति अगेर क्या धर्म नीति, सब की अच्छाई-बुराई की उन्होंने पूर्ख परीचा की थी और कुशल वैद्य की माँति उनकी नाडी की प्रत्येक गति का अध्ययन किया था। यही कारण है कि अपने समय की परिस्थिति का उन्होंने बहुत अच्छा चित्र खींचा है । ऐ सी

(व) प्रीति राम-नाम सो, प्रतीति राम-नाम की, प्रसाद राम-नाम के, प्रसारि पार्चे सूतिही।

२—(ऋ) खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका-विद्दीन लोग-सीद्यमान मोच-बस.

कहें एक-एकन सीं, ''कहाँ जायें का करी।''

(ब) एक तो कराल कलिकाल स्ल-मूल तामें,
कोट में की ख़ाजु सी सनीचरी है मीन की।
वेद धम दूरि गए, मूमिचोर मूप भए,
साध सीधमान जानि शीत पाप-पीन की।

१—(त्र्य) कौन की त्रास करै तुलसी जो पै राखिहै राम तो मारिहै को रे।

स्थित में तुलसीदास जैसे ब्राज्य-त्यागी महात्मा की ब्रात्मा यदि वर्णा-श्रम-धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म का शुद्ध रूप प्रदर्शित करने के लिए, राजनीति का ब्रादर्श प्रस्तुत करने के लिए तब्दप उठी हो तो कोई ब्राश्चर्य नहीं हैं। वेद-पुराणों की निन्दा करने वाले ब्रौर साथ ही मिक्त का निरूपण करने वाले व्यक्तियों को वे बबी घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि में वेद-विहित ब्रौर वैराग्य-विवेक-सपुत हरि-मिक्त-पथ को छोड़ कर ब्रानेक पंथों की कल्पना करना ब्रौर उस सत्य मार्ग को छोड़ना मोह-ब्रस्त होने की सूचना देने के समान था। वे इस बात को समाज के लिए ब्राशोमनीय सममते थे कि शृद्ध ब्रह्म-ज्ञानी होने का दावा करके ब्राह्मणों की वराबरी करें।

वे वेद-शास्त्र-पारंगत श्रीर समाज-शास्त्र-वेत्ता थे तथा उच्च कोटि के त्यागी महात्मा श्रीर किव थे, तथापि श्रत्यन्त विनम्र, शीलवान श्रीर सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी दीनता श्रीर विनय के समृद्ध

<sup>(</sup>स) त्राह्मम वरन धरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है।
प्रजा पतित पाखंड पाप-रत त्रपने-त्रपने रंग रई है।
साति सत्य सुभरीति गई घटि, बढी कुरीति कपट कलई है।
सीटत साधु साधुता सोचित खल बिलसत हुलसित खलई है।

१—साखी, सबदी, दोहरा, किंह किंहनी उपस्तान ।

भगति निरूपिंह भगत किल, निन्दिंह वेद पुरान ॥

स्तुति सम्मत, हरि-भगति पथ, सजुत बिरित-बिबेक ।

तेहि परिहरिंह बिमोहबस, कल्पिंह पंथ अनेक ॥

बादिंह सुद्र द्विजन सन, हम तुम्ह ते किंछु घाटि।

जानै ब्रह्म सो विप्रवर, आँस्वि दिस्तविंह डाँटि॥

किसी भी भक्त कि के कथन नहीं ठहरते। 'रामचरित-मानस' जैसी श्रेष्ठतम रचना देने पर भी अपने को 'किवित-विबेक' से हीन और कला तथा विद्या-रिहत कहना तुलसीदास जी की महानता ही सिद्ध करता है। कहते हैं कि जो जितना ही ऊँचा होता है, वह उतना ही विनम्न होता है। तुलसीदासजी पर यह उक्ति अच्चरशः चिरतार्थ होती है। वे अपने संबंध में इस प्रकार की लघुता की बात करते हैं और इसमें गौरव का अनुभव करते हैं। वह इसलिए कि इससे उनकी आत्मा की महानता व्यक्त होती है।

तुंलसीदास जी को पाखंड और आडंबर से बडी चिंद थी। वे स्वय सरल हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए जहाँ कहीं वे इस प्रकार की अनर्थक बाते देखते थे वहीं उनका कोध प्रकट हो जाता था और कभी-कभी बुरी तरह उन्हें फटकार देते थे। इसके साथ ही वे 'नर-काव्य' करना नहीं जानते थे। उनके समय में अकबर के दरबार में रत्नों की चमक होती थी। अनेक किंव राजाअय में रहते थे परन्तु तुलसीदास जी की यह विशेषता थी कि वे इस 'मुँह देखी प्रशंसा' और 'राजाअय' से कोसो दूर थे। किसी अपस्त्र की

१—किव न होंउ निह बचन प्रवीना, सकल कला सब विद्या-हीना ! किवत विवेक एक निह मोरे, सत्य कहीं लिखि कागद कोरे ! बंचक मगत कहाइ राम के, किंकर चकंन कोह काम के ! तिन्द महँ प्रथम रेख जग मोरी, विग वर्म विज व्यवक घोरी ! जी अपने अवगुन सब कहऊँ, बाढद कथा पार निहं लहऊँ !

२—इम लख इमहिं इमार लख, इम इमार के बीच । तुलगी ऋलखहि का लखे । राम नाम जबु नीच ॥

प्रशासा करना वे सरस्वती का ऋपमान सममते थे। ठीक भी है, जिसे समाज-निर्माण करना हो ऋौर समूचे राष्ट्र को जीवन देना हो वह व्यक्ति इन छोटी-छोटी बातों में किस प्रकार उलम सकता था!

तुलसी के जीवन के सबंध मे-उनकी अन्तरात्मा की प्रकृति के विषय मे-इतना जानने के साथ ही एक बात और भी जानने योग्य है। वह यह कि तुलसीदास जी के समय विश्वनाथपरी काशी संस्कृत का गढ थी. इसीलिए जब तुलसीदास जी ने ऋपनी रामायण अवधी भाषा में, जिसे भाखा कहा जाता था. लिखी तो पडितो के क्रोध का ठिकाना न रहा। सुनते हैं तुलसीटासजी को उन लोगों ने ख्रनेक कप्ट भी दिए थे ख्रीर रामायण की इस्तलिखित प्रति को नष्ट भी कर दिया था। लेकिन तुलसीवासजी इससे विचलित नहीं हुए थे। होते भी क्या? सिद्धान्त था कि दृष्टों के बचनों को चुपचाप सह लेना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार कि पहाड व्रॅदो को सह लेते हैं- 'बुन्द ग्राधात सहिह गिरि कैसे, खल के वचन सत सह जैसे।" कर्तव्य की पुकार पर उनके हृदय ने भाषा में ही अपने ब्रनुभव व्यक्त किए, यद्यपि वे चाहते तो सस्कृत में भी लिख सकते थे, लेकिन तब वे जनता के हृदय-हार न बन पाते, गिने चुने त्रिपु डधारी पहितों के लिए कुछ सामग्री भल ही जटा देते। जन-साधारण की भाषा में लिखकर उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास का जीवन, उनकी प्रकृति श्रौर स्वमाव भक्तिकाल के श्रम्य सभी कवियों से मिन्न हैं। वे जीवन में संतुलन के समर्थक ये श्रौर इसलिए वे चाहते थे कि जीवन का

१—कीन्हें प्राकृत जग गुन गाना, सिर धुनि गिरा लगत पिछताना।

ऐसा उचित पथ लोगो को बताया जाय जिसपर चल कर वे त्र्यात्म-रज्ञा श्रीर राष्ट्र-न्ज्ञा कर सकें । जन-माधारण की भाषा को श्रपनाना, समाज का गहरा ऋष्ययन करना. वेट-शास्त्रों के मथन से युगानुकल लाभ-प्रट तत्त्वों का नग्रह करना, दर्भावनात्र्यो ग्रीर लोभ-लालच के सम्मुख न भुकना ब्राटर्श के लिए मन कुछ बलि चढ़ा देना ब्राटि ऐसे गुण हैं, जो निरले ही महात्मात्रों मे होते हैं। तुलसी दास जी ने अपना जीवन एक वैरागी श्रीर ससार-त्यागी महात्मा के रूप मे त्यारभ किया था, परतु जीवन की कटना और पीडित जन-समुदाय के स्ताप-सागर की उत्ताल तरगी से उनका हृदय इतना भयभीत होगया था कि वे ब्रात्म-बोव के लिए की गई साधना को लोक-धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उपयोग करने को बाध्य हो गए। उनके साहित्य मे जीवन की जो व्यापक ऋनुमृति मिलती है, उनका कारण उनका यही लोक-धर्म और समाज की मर्याटा को पुनर्जी वित करने की भावना है, जिसके लिए, उन्होंने जीवन की सम-विषम अवस्थाओं को पार कर 'सियाराम मय सब जग जानी, कर हूँ प्रखाम जोरि जुग पानी? की टेक निभाई ख्रौर भारतवर्ष की मृत-प्राय हिन्दूजनता को अमृत पिला कर युग-युग के लिए अमर कर दिया।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत लबा जीवन पाया था। यह एक संयोग की बात थी। यह सयोग भी आवश्यक ही था; क्योंकि यदि वे इतना लंबा जीवन न पाने तो अपने ग्रंथों में जीवन की ऐसी मार्मिक विवेचना न कर पाते। यों तो उन्होंने अनेक ग्रथ अपने जीवन काल में लिखे होंगे, परंतु रामलला नह्छू वैराग्य-संदीपिनी, वरवै-रामायस, पार्वती-मगल, जानकी-मंगल, रामाजा प्रश्न, टोहावली, रामचरित मानस, किवतावली, कृष्सगीतावली और विनयपत्रिका ये १२ ग्रंथ प्रामासिक माने गए हैं। इनमें भी अंतिम छः विशेष महत्त्र के हैं, क्योंकि ये नलसीदास जी के जीवन के आदशों और सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारों के कोश हैं , अतिम छः प्र थो में क्रष्णगीतावली का महत्त्व इस लिए है कि इसमें क्राणचरित्र वर्णन होने से तलसीटार ऐसे वष्णव कवि के रूप में हमारे मम्मख त्राते हैं. जिसे विष्ण की व्यापकता मे पूर्ण विश्वास है ऋौर जो ऋवतार-वाद का प्रवल समर्थक है। यह त्रजभाषा में है और यट-रचना में कवि के कौशल की प्रकट करती है। 'विनय-पत्रिका' कवि के ब्रात्म-निवेदन ब्रौर ब्रात्म-बोध के प्रदर्शन के साथ-साथ उसके दार्शनिक और भक्ति के सिद्धान्तों को व्यक्त करती है। किवितावलीं में राम के पराक्रम की प्रधानता है ऋौर 'गीतावली' में उनके वाल-वर्णन की। 'गीतावली' को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्र थ को लिखने से पूर्व वे 'सूर-सागर' देख चुके थे श्रीर कृष्ण का बाल-वर्णन पढ चुके थे। तभी उस रूप में बाल-वर्णन लिखने की उन्हें मूफी। इसकी शैली सूर से बहुत मिलती जुलती है। श्रव एक ही प्रथ बच जाता है श्रीर वह है 'रामचरित-मानस'। यही म्रथ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की यश-गाथा से मुशोभित है। राम-कथा का यह ज्वलन्त टीयक है, जिसके प्रकाश में जीवन का समस्त कलष धुल जाता है। यों तो उनके सभी प्र थों में राम की कथा थोडी बहुत है ही, परतु इसमे विशेष रूप से राम का जीवन चित्रित किया गया है। इस प्रथ को गोसाई जी महाराज ने महाकाव्य के दृष्टिकोण से लिखा है। इसमे जीवन के समस्त अगो का पूर्ण समावेश किया गया है। साथ ही धार्मिक और टार्शनिक सिद्धान्तो को रामकथा के साथ ऐसा जड दिया गया है कि शुष्क सिद्धान्त भी काव्य की वस्तु बन गए हैं। इस प्रथ को उन्होंने 'स्वान्त' सुखाय' लिखा है और इसके लिए 'नानापराग्यनिगमागम' की सहायता ली है। विशेषता यह है कि उन्होंने सहायता लेने पर भी उसे ऐसा अपना बना लिया है कि सरलता में उसे आप खोज नहीं सकते। यही उनकी मौलिकता है। उन्होंने राम को नारायण्य से आभिभूषित करके उपस्थित किया है, वाल्मीिक की मॉित नरत्व से नहीं। वे भू-भार उतारने के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं, यह दिखाना ही किव का लब्थ है; लेकिन किव की विशेषना यह है कि पाठक को वे मनुष्य के रूप में सर्वत्र दिखाई देते हैं। कहीं भी उनका वह ब्रह्म का रूप पृथक्त की स्रष्टि करके इस पार्थिव ससार से दूर की चीज नही दिखाई देता। उलसीदास की यही मौिलकता है, जो उन्हें सदैब हमारे निकट रखती है, चाहे किसी भी परिस्थित में हो। और आश्चर्य की यह बात है कि नर-चित पढ़ते हुए भी हमें सदैव उनके प्रभु पर श्रद्धा और भिक्त बनी रहती है। उलसीदास जी की इस कला की प्रशंसा के लिए वाणी मूक हो जाती है। रामायण निस्संदेह भारतीयता का प्रतीक है और जब तक यह है हिन्दुत्व का, हास भले ही हो जाय, नाश नहीं हो सकता। यह क्या कम सीभाग्य की बात है।

बार-बार 'हिन्दुल' शब्द पढ़कर पाठक यह न सममः कि हम तुससीदास बी को संकीश-हृदय का व्यक्ति सममते हैं। वास्तव में तुससीदास बी ने बो कुछ किया उसमें हिन्दू-राष्ट्रीयता की स्थापना का उद्देश्य निहित था, इसलिए हम यह शब्द ग्राधिक प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग तुससीदास बी को संप्रदायवादी, हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य का

१—नानाषुराणनिगमागमसम्मतं यद्— रामायणे निगदितं कचिदन्यतोपि । स्वान्तः सुम्बाय तुलसी रघुनाय-गाया , माषा-निबन्धमतिम जुलमातनोति ॥

प्रचारक ख्रौर दिकयान्स सममते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी कमजोर है, वे किसी कवि को उसकी परस्थितियों में रखकर नहीं देख सकते। इसीलिए वे ऐसा कहते हैं। इसमे दोप उनकी शिचा का है, उनका नहीं। व्यक्ति समय के साथ ब्राना ब्रीर चला जाना है। उसे उस समय के अतिरिक्त आगे या पीछे की परिस्थितियां के बीच में ग्लंकर देखना उस व्यक्ति के प्रति अन्याय करना है। तुलसीटास जी को आज की परिस्थितियों में रखकर देखना स्त्रोर उन्हें चाहे जो कह बैठना स्त्रमगत है। उनके हिंदुत्व से घवराकर उन्हें ग्राप बुरा-मला कहें, इसमें उनकी महत्ता कम नहीं होती। वे अपने समय के सजग द्रष्टा ये और उस नाने उन्हे राष्ट्रीयता की कल्पना केवल हि दू जाति के सामूहिक उन्थान में ही दीख पड़ी। शासक जाति की ह्योर से प्रयत्न हो रहे थे ह्योर धार्मिक उदारता का परिचय दिया जा रहा था, इसे ब्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । परतु काव्य-जगत् ग्रथवा माहिय की सृष्टि इतिहास से बहत भिन्न है। तुलसीदास जी इतिहास-लेखक नहीं थे, जो शुष्क घटनार्क्सों या जपरी बातों से प्रभावित होकर रोजनामचा तैयार करते। वे युग-द्रष्टा कवि थे। जनता की भावनात्र्यों को पदने की शक्ति रखते थे। फिर जिस प्रकार के सस्कार लेकर वे जन्मे थे और जैसे वे अनुमा के लिए मारे-मारे फिरे थे, उस सबसे उनका व्यक्ति व विशेष प्रकार का बन गया था। हिंदू संस्कृति के प्रत्येक ग्रग का उन्हें ऐसा ज्ञान था कि वे सरलता से विशेषज्ञ कहे जा सकते थे। उसी सस्कृति के उत्तरा-धिकारी होकर उन्होंने उसकी रचा के लिए अपनी समस्त शक्ति लगायी। इसमें दृश्व्य यह है कि उन्होंने शासक जाति के प्रति उथली श्रनदारता का परिचय नहीं दिया। हाँ सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी श्रालोचना श्रवश्य की ।

उनकी सबसे बडी देन है रावणत्व' पर 'रामच' की विजय। यह अकेली देन ही उनको त्रिकालटशी कवि बना देनी है। एक परम पुरातन इतिवृत्त को लेकर उसमे राजनीति, धर्म, समाज आदि के सिद्धानो का समन्त्रय करते हुए 'रावण्च' पर 'रामच' की विजय दिखाने मे ही उनके काव्य-कौशल की छटा देखी जा सकती है। प्रश्न यह है कि यह 'गवराच' की कलाना कहाँ से आई ? यह कलाना कही यो ही उनके मस्तिष्क में नहीं आगई थी। यह उनके गहन चितन और मनन का परिणाम थी। उन्होंने देखा कि राजात्रों में त्रापस में फूट है परस्तर विरोध है और साम्राज्य मुमलमानों के हाथ में है। भीतरी कलह ने देश को बरबाट कर रखा है। लोग महाभारत की शीत बरतने लगे है। माई-माई मे, बंधु-मित्र मे, परिवारी-कुटु बी मे, थोडी-थोडी बात पर परस्पर कलह है। बाहरी वैरी टबाए बैठा है। उस वैरी से अध्कारे का कोई साधन नहीं है। लोग निराश होकर उसको ब्रात्म-समर्पण कर रहे हैं। गोस्त्रामी जी ने इसे बडी गहरी दृष्टि से देखा था. श्रीर वे चाहते थे कि इस रोग की कोई टवा की जाय। हमारा विश्वास है कि यदि उस काल में हि दू-जनता में जरा भी बल होता तो तुलसीदासजी ने कियात्मक रूप से भाग लिया होता श्रीर वे राज-नीतिक नेता हो गए होते और उन्होंने औरना सारा समय इस बात के लिए लगाया होता कि हिंदू उठें श्रीर श्रयने को संभालकर देश श्रीर बाति की रह्मा करें। लेकिन निराश हि दू जित के लिए वे इससे श्रिषिक कुछ नहीं कर सकते थे कि श्रपनी लेखनी की शक्ति का उम्योग करके ही जाग्रति का मंत्र दे जायं। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि यदि ने साहित्यकार न बने होते तो उनके तत्कालीन नेतृत्व से ही इम सामान्तर होते; जब कि ग्राज हमें इतने वर्ष बाद भी उनके विचारो से लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। तो हम यह कह रहे थे कि तुलसी इास जी ने ऋपने समय में मुमलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को देखा था. उस से वे वडे परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि उनका व्यक्तित्व हिन्दुत्व के लिए अपने को मिटा चुका था। वे जो कुछ सोचते थे विशाल हिन्द्-राष्ट्र की दृष्टि से ही सोचते थे। इसलिए उन्होंने अपने साहित्य के म थन द्वारा रामचरित-चितामणि का पुनुष-द्धार किया और रामत्व का म त्र दिया । यह रामत्व है क्या ? भगवान ने गीता में कहा है कि जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब धर्म के अप्रयु थान के लिए, साधुत्रों के परित्राण के लिए और दुष्टात्मात्रों के विनाश के लिए मैं अवतार लिया करता हूँ। व तुलसीटास जी ने इस प्रतिज्ञा की याद दिलाने के लिए ही मानो रामचरित का गान किया । उस रामचरित के गान में स्थान-स्थान पर उनके राजनीतिक विचार बिखरे पड़े हैं। रावरण ऐसा दभी श्रौर पाखड़ी राजा था, कि उसने ऋषियां तक को कर से मुक्त नहीं किया था। वह देव. गधर्व, किन्नर सब को परेशान किया करता या ह्यौर प्रभुता के मट मे सटा चूर रहा करता था त्रौर सोचता था-

छु घाछीन बल हीन सुर, सहजिह मिलिहि हैं स्त्राइ। तत्र मारिहों कि छाँ डिहों, भली भाँति स्त्रपनाइ॥ ऐसे रावण का प्रकट रूप में मुकाबिला करना स्त्रसंभव था स्त्रौर

१—अटा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । ऋम्युत्थानमधर्मास्य तदात्मान स्जाम्यहम् ॥ परित्रासाय साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मासंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

उस दशा में जब कि ब्राह्मण और चत्रिय परस्पर विरोध में यन हो। यह देखकर रावण सारे भारत में अपना आतक जमाए था और मानव मात्र का जीवन खतरे में था। राम की ही ऐसी शक्ति थी कि उसे ज्यो त्यों करके समाप्त किया जाता और उन्होंने नाम, टाम, टंड, मेट से उसका सहार करके ही छोडा। तलसीटास के समय के शासकों के ऋत्याचारों और उनकी राजनीति तथा धार्मिक कट्टरता को श्राप रावण की उस क रता से मिलाये तो श्रापको उसमें शायद ही कहीं असमानता मिले। वे मानों तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के ही सजीव चित्र हैं, जिनमे दलित श्रीर पीडित मानव के लिए एक संदेश निहित है। रावण के अन्यायों का वर्णन कर तलसीटास जी ने अपने समय के शासको के राजनीतिक अत्याचारों की ओर ही सकेत किया है। इसीलिए उन्होंने राम जैसे ब्रादर्श राजा ब्रौर 'राम राष्य' जैसे ब्रादर्श राष्य की कलाना की। तुलसी के राजनीतिक विचारों के ज्ञान के लिए राम का जीवन और राम-राज्य का वर्शन दोनों ही उपयुक्त साधन हैं। ऋन्य स्थानों पर भी उन्होंने राज-धर्म का वर्षन किया है स्त्रीर स्वराज्य, पुराज, राजा का स्त्राचरण, प्रजा का व्यवहार, मंत्री का कर्तव्य, इनका धर्म, ब्रापद्धर्म, दंड की विधि, राजा-राजा, मित्र-मित्र, शुत्र-शुत्र स्त्रीर शत्र-मित्र का पारस्यरिक **व्यवहार, सेवक श्रीर स्वामी का स**बध श्रावि बातों पर विस्तार से विचार किया है। उपयुक्त विवेचन का उहेश्य पाठकों को यह बतलाना है कि तलसीदास जी ने. 'रामत्य' और 'रावणत्व' की जो कल्पना की है, उसके मूलु में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दुरक्रया थी जिस से दुःखी होकर उन्होंने प्रच्छन रूप से संकेन कर दिया है। एक युग प्रवर्ष क कि के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक

भी था। तुलसीदास जी ने यद्यपि उस समय की भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के चित्रण की श्रोर ध्यान दिया है श्रौर यह बताया है कि उसकी बुराइयों के प्रतिकार के लिए क्या किया जा सकता है, तथा वास्तिवक राज-धर्म क्या है, तथापि उनकी वह राज-धर्म की कल्पना एक-देशीय नहीं है, बिल्क सार्वभौमिक है श्रौर उसकी व्यापकता त्रैकालिक है। जब तक श्रत्याचारी शासक पृथ्वी पर हैं श्रौर जब तक उनका उमन मानव-कल्याण के लिए श्रावश्यक है तब तक तुलसीटास जी के राजनीतिक श्रादशों को सार्वभौमिकता से वंचित नहीं किया जा सकता।

राजनीति तो उन्होंने संकेत से चित्रित की है श्रीर उसमें कथा द्वारा श्रपने विचारों का प्रदर्शन किया है। वैसे उनका मूल ध्येय तो समाजनीति की स्थापना का था। वे किसी पंथ, संप्रदाय या मत-विशेष को न मान कर प्राचीन सनातन परिपाटी के हामी थे। उनकी दृष्टि बडी दूर तक जाती थी। वैदिक काल में श्रार्थ-सम्यता का जो सूर्य समस्त जगत में प्रकाश करता था, उसका कारण यह था कि समस्त श्रार्थजाति वर्णाश्रम-धर्म की भावना से श्रोतप्रोत थी श्रीर उस धर्म का पालन करना ही प्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य था। ब्राह्मण, ब्राह्मय, वैश्य, शुद्ध इन चार वर्णों में समाज का विभाजन हुश्रा था। ब्रह्मचर्य, यहस्थ, यानप्रस्थ श्रीर संन्यास इन चार श्राश्रमों का पालन इस प्रकार किया जाता था कि जीवन के विकास की पूरी-पूरी सुविधा रहती थी श्रीर सामाजिक संतुलन भी वरावर रहता था। धर्म, ज्ञान-विशान श्रीर स्वार्थ-परमार्थ की सिद्ध के लिए जीवन का यह मार्ग श्रत्यन्त उपयोगी था। इस प्रयोग ने एक बार भारत-वर्ष की गुरा-गरिमा से समस्त विश्व को चौंका दिया था। बुलसी-

दास जी ने वेद-शास्त्रों के ऋष्ययन से इसका अनुभव किया था और वे उस प्राचीन सम्यता के काल्यनिक स्वर्ग के निवासी हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने मामने ही आर्य जाति के वशजों की दुईशा देखी तो वे तत्काल समम गए कि इस दुईशा से मुक्ति पाने का एक-मात्र साधन उस वर्णाश्रम-धर्म की पुन प्रतिष्ठा है, जिसने आदि काल से अब तक इस जाति की रचा की है। इसीलिए उन्होंने लोक-धर्म के नाम पर वर्णाश्रम-धर्म की प्रतिष्ठा पर जोर दिया। प्रश्न हो सकता है कि छुत्राछ्त त्रौर धनी-निर्धन की समस्या ही हि दत्रों के पतन का मूल कारण थी। तब तुलसीदास जी ने कबीर की भाँति अथवा साम्यवाद के सिद्धात से मिलते-जलते मार्ग को लेकर इस समस्या को क्यो नहीं सुलमाया ? इसका उत्तर तलसीटास जी के दृष्टि-कोस से ही यह दिया जा सकता है कि उनकी हिष्टि तात्कालिक इल ढूँ दने में नथी ऋौर नवे यही चाहते थे कि समयानसार साधनों का उपयोग कर मामला सलका लिया जाय। के तो बहुत गहरी नींव रखना चाहते थे श्रीर श्रार्य-संस्कृति के ग्रागनचंबी प्रसाद की जो दयनीय त्र्यवस्था थी उसे वे मरम्मत द्वारा ठीक नहीं करना चाहते थे, न कोई नया रूप ही देना चाहते थे. वे तो उसे उसी रूप में पुनः साज-सच्जा से उपस्थित करना चाइते थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम को लिया, जब कि उनके पूर्ववर्ती कवियों ने या तो साधारण राजाओं की गसावली गाई, या निगु स बझ की पहेलियाँ बुकाई, या प्रेम-कथायें कहीं। कुछ कवियों ने, जैसे सूर त्रादि ने, भगवान का राम से मिलता-जलता रूप लिया भी था परन्तु वह केवल एकांगीपन कों लिये हुए। या, संस्कृति का प्रतीक वह नहीं था। बुलसीदास जी ने

ही सर्व-प्रथम राम के रूप में ऐसी कवाना की कि भारतीय एंस्कृति के लिए जीवन में नए प्रकाश की किर लों चमकीं। फिर वे नए मार्गों ख्रौर पथों के घोर विरोधी थे। वे तो कहा करते थे कि द्रपनें मतों की कलाना करके पथों का प्रकाशन करना टंभियों का काम है। ऐसी स्थित में जब कि वर्णाश्रम-धर्म नहीं है ख्रौर सब नारी-नर वेट-विरुद्ध हैं, ऐसे पथों प्रकाशन हेय हैं। इसीलिए स्वयं त्यागी ख्रौर विशेष प्रकार के सिद्धातों के मानने वाले महात्मा होते हुए भी उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया। हाँ, उनका ध्यान इस ख्रोर ख्रवश्य था कि जितने भी पात्र उनके द्वारा चित्रित किए जाँय वे सब साविक भावना से भरे हां, उन में दुर्मावना या तामस बृत्ति न हो। रावण को छोड़कर उन के किसी पात्र को लीजिए, वह सद्भावना से विमुख नहीं मिलेगा।

रावण की भी विद्या-बुद्धि की उन्होंने जी खोलकर प्रशसा की हैं श्रीर उसकी महत्ता को स्वीकार किया है। हाँ, निदा उसके विद्या-बुद्धि के दुध्ययोग की ही की है, जिसने उसे राज्यस बना दिया। सबसे पहले राम को ही लीजिए। वे श्रादर्श राजा थे। उनके पिता दशरथ भी पुत्र-प्रेम श्रीर राजधर्म के ज्वलंत उदाहरण थे। परंतु राम ने श्रपने पिता की स्त्रेणता देखी थी श्रीर देखा था उसका दुष्परिणाम। श्रतएव उन्होंने एक-पत्नी-व्रत का पालन किया। हमारी सम्मति में तुलसीदास जी ने राम के एक-पत्नी-व्रत-पालन का जो श्रादर्श

१—दंभिन निज मत कलिप कर प्रकट कीन्ह बहु पथ ।

बस्त धरम नहिं आश्रम चारी, खुति विरोधरत सब नर नारी।
द्विज्ञ ति बंचक भूप प्रजासन, कोउ नहिं मान निगम अवसासन।

रखा है, वह उनकी सबसे बड़ी देन है। राम ही नहीं, उनके सभी माइयों के एक ही एक स्त्री थी। स्त्री ही नहीं, सतानें भी दो से ऋधिक किसी के नहीं थीं। यह एक ऐसा उदाइरण है, जिसकी समानता के लिए हमारे पास कोई ग्रन्य उदाहरण नहीं है। उनकी सीता भी ऐसी तपस्विनी स्त्री हैं. जो पति के इंगित पर जीती हैं। उनके लिए सर्वस्व वहीं हैं और वे राजमहिषी होते हुए भी अपने हाथ से घर का काम काज करती हैं--- "निजकर गृह परिचर्या करहीं।" राजा-रानी ही नहीं प्रजा भी अपने कर्तव्य-पालन में उसी प्रकार रत है। चाहे आधुनिक साम्य-वादी समाज वहाँ न हो लेकिन वानर, राच्चस, टानव, कोल, भील, करात, गीध सब रामचद्र जी के लिए समान थे और सबको उन्होंने सम्मान भी दिया था। नारी जाति के प्रति भी तुलसीटास जी का ब्रादर-भाव था। पार्वती, ब्रनुस्या, कौशल्या, सीता, ब्राम-वध् ब्रादि का उनका चित्रण इस बात का प्रमाण है ! कुछ लोग तुलसी-दास जी को स्त्री-निदक कहते हैं ऋौंग उनके उन स्थलों को उद्भृत करते हैं, जहाँ उन्होंने नारी जाति की निदा को है । लेकिन यह भल है। जिस लेखनी ने उक्त चरित्र त्र्यकित किए हैं त्र्यौर उनकी भूरि-भूरि प्रशंधा की है, वही लेखनी स्त्री-निदा का जघन्य कार्य कैसे कर सकती है । बात यह है कि ऐसे कथन विशेष हिथति में पड़े पात्रों

१—ढोल गॅवार शृद्ध पशु नारी। ये सब ताडन के अधिकारी।
(सागर की उक्ति राम के प्रति, अपनी चुद्रता बतलाने के लिए)
नारि स्वभाव सत्य किव कहहीं। अवगुण आठ सदा उर रहहीं॥
साहस अन्तत चपलता माया। भय अविवेक अशीच अदाया॥
(श्वनस की उक्ति मंदोदरी के प्रति, अपनी महत्ता बतलाने के लिए)

द्वारा ही कहलाए गए हैं, इसलिए वे तुलसी के न होकर विशेष स्थिति में पड़े पात्रों के ही समक्तने चाहिएँ। तुलसीदाम जी का समाज वर्ग-हीन भले हीन हो परतु वह था ब्रादर्श ब्रौर उस में सुख-समृद्धि की कमी न थी। उत्तर काड में तुलसीदास जी ने रामराच्य का जो चित्र खींचा है वह इसी ब्रादर्श का मूर्तिमान रूप है, जिसमें वर्णाश्रम-श्रम के तत्त्व निहित हैं—

वयरु न करु काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। + + + = बरनाश्रम निज निज धरम. निरत चेंट पथ लोग। = चलहिं सदा पावहि सुर्खाह नहि भयशोक न रोग॥ + + +

देहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ सन नर करिह परसपर प्रीती । चलिह स्वधम निरत-श्रुति-नीती ॥ सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नरनारी ॥ एक-नारि-ब्रत रत सब फारी । ते मन, वच, क्रम पति हितकारी ॥

रामराज्य के साथ ही उन्होंने 'किल्युग' के वर्णन में तत्कालीन समाज की अञ्चवस्था का जो चित्रण किया है उससे पता चलता है कि उस परिस्थित की ही यह प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने ऐसे आदर्शन समाज की कल्पना की।

राष्ट्र और समाज के साथ उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की आदर्श भावना भी अस्यत भव्य है। रामचरित-मानस पारिवारिक और व्यक्तिगत आदर्शों का खजाना है। यदि आतृश्रेम का उदाहरण देखना हो तो लहमरा को लीजिए। नवनिवाहिता पत्नी को छोड कर भाई-भाभी को पिता-माता के रूप में अपनी सेवा का क्रादर्श बनाना खेल नहीं है। १४ वर्ष तक जो वत इस त्यागी ब्रह्मचारी ने लिया उसे निभाना किसी दूसरे का काम नहीं । उनका क्रोध भी राम के अर्थ है। वैसे वे धीर भी हैं अरीर गमीर भी। यह तो हुन्रा भ्रातृ-प्रेम। भ्रातृ-भक्ति का साकार रूप पाँट देखना हो तो भरत की स्रोर देखिए। राज्य मिला. टुकरा दिया। स्रोर मर्जे की बात देखिए. ग्रम के लौटने तक शासन-कार्य सभाला स्वय <del>श्रौर राजा माना भाई की पाटुकाश्रो को । वे पाटुकार्ल राम के</del> रूप में सिद्दासन पर रही ख्रौर भरत ने मानो उनके साथ यह ख्रादर भाव प्रकट करके अपना ही महत्त्व बढ़ाया। राम ने उन्ह प्रमाश्-पत्र दिया—"जो न जनम जग होत भरत को। अचर सचर चर **ब्रा**चर करत को।'' शत्रुघ्न भी कम नहीं हैं। लद्भण के छोटे भाई हैं। उम्रता उनमें जन्मजात है, पर उच्छू खलता नहीं। मथरा को चोटी से पकड कर खींचने में उनका दोष भी क्या है। ऐसे श्रेष्ठ परिवार को ऋशान्त बनाने वाली के साथ जो न किया जाय, वही बोड़ा है। छोटे भाई ही नहीं, बड़े भाई के रूप में आदर्श राम को लीजिए। समुद्र से गंभीर हिमालय से धीर ख्रीर ख्राकाश से उदार हैं। शकि, शील स्रौर सौटर्य के सगम हैं। वज्र से भी कठोर स्रौर कुसुम से भी कोमल हैं। ऋत्याचारियों के दमन में उनके रीद्र रूप के ऋौर शरकागतों पर कृपा प्रदर्शन में उनके कोमल रूप के दर्शन होते हैं। लक्समा का कोध, मरत का त्याग, शत्रुप्त की उग्रता अपने बड़े भाई की गमीरता के समज अनायास शान्त हो जाती हैं। ये भाई पुत्र-कर्तव्य के पालन में भी ऋादर्श हैं। पिता ने एक माता के कहने से-जिसे दासी ने बहुका दिया था-वड़े भाई को वनवास दिया। बड़ा भाई बो ब्राज्य मान कर वन जाता ही है, छोटा भी साथ चल देता है।

हम तो सममत हैं कि यदि भरत और शतुझ भी उस समय वहाँ होते तो वे भी राम के साथ चल देते और दशरथ के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती। परन्तु वे वहाँ थे नहीं, इसलिए यह समस्या खड़ी नहीं हुई। लेकिन दशरथ भी सत्यपालन और पुत्र-प्रेम में कम नहीं हैं। वरदान तो आखिर देने ही थे, सत्य की रज्ञार्थ दे दिए। पुत्र-प्रेम भी पालना था। पुत्र के वनवासी होने पर प्राण दे दिए। इस प्रकार दोनो वात हो गई—राजधर्म की भी रज्ञा हो गई और पुत्र-प्रेम की भावना की भी।

पिता पुत्र ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों में माताओं का ब्यवहार त्रीर भी त्याग-पूर्ण है। कौशल्या का पुत्र राम वन जाता है और आजा के लिए आता है तो वह कैकेवी की ही आजा को. ऊपर स्थान देती है। अपने को राम की माता ही नहीं मानती। और ब्राज्यर्थ यह कि कैकेशी के प्रति एक भी कट शब्द नहीं कहती । यही हाल समित्रा का है। जवान बहु का ध्यान न कर बेटे को भाई-भाभी की सेवा के लिए उपदेश देकर वन भेज देती है। न त्रपनी चिन्ता है न त्रपनी सन्तित की। ऐसा बलिदान-भाव त्राप ग्रन्यत्र नहीं देख सकेंगे । लह्मण के समान यशस्वी, त्यागी, वीर ग्रौर त्र्याज्ञाकारी पुत्र पैदा करने पर भी उसे त्र्राभिमान या ईर्घ्या छू तक नहीं गई है। स्त्री-पात्रों में सुमित्रा का चरित्र बहुत उज्ज्वल है। कैकेयी का चरित्र कुछ ऊँचा नहीं है, परन्तु किन को इस चरित्र द्वारा ही अपने कौशल दिखाने की सुविधा थी। इसलिए उसकी अवतारसा भी हेय नहीं हैं। फिर कैकेयी ने जो कुछ किया है, पुत्र-प्रेम के बशीभूत होकर किया है; उसमें उसका ऋपना स्वार्थ नया है ? स्वयं उसके पुत्र ने ही उसका तिरस्कार किया है। उसका चरित्र घृष्णा

का नहीं दया का पात्र है। यदि नारी के चरित्र का विरास देखना हो तो सीना का चरित्र देखिए। सीता जैसी ग्रादर्श-स्त्री निश्व-साहित्य में चित्रित नहीं हुई। उसका व्यक्तित्व अत्यंत उज्ज्यल आर भन्य है और वह नारी जगत् की आदर्श प्रतिमा है। हनुमान जी ब्रादर्श सेवक हैं, जो ब्राने स्वामी के लिए समव ब्रासंभव सब कार्य निगलस भाव से करते हैं। मित्रता के लिए निषाद, विभीपण ग्रोर सम्रीव के चिन्त्र लीजिए। प्रमु के सख्य-भाव का यहाँ पर्गा विकास है। इस प्रकार परिवार श्रौर व्यक्तित्व की दृष्टि से तलसीटासजी ने जिन पात्रों की कल्पना की है वे सब ऐसे हैं जो आदर्श पिना, ब्राटर्श पत्र, ब्रादर्श माता, ब्रादर्श भाई, ब्राटर्श सेवक खोर खादर्श भित्र का श्रोष्ठतम स्थान प्राप्त करते हैं। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र । इस तथ्य को तुलसीटासजी बहुत अञ्बो तरह सममते थे। यही कारण है कि उन्होंने ऐसे सन्दर व्यक्तियों से निर्मित परिवार की कल्पना की ऋौर ऐसे श्रेष्ठ समाज तथा ऐसे उक्कष्ट राष्ट्र का चित्र प्रस्तुत किया।

तुल्सीदासनी त्रादर्श भक्त त्रोर त्यागी महात्मा थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा वह लोकहिताय होगया। व त्रापने प्रभु को सर्वत्र स्थास देखते थे। 'ब्ल्ड चेतन जग जीव जत, सकल राम-मय जानि। एंदहुँ सच के घर कमल, सदा जोरि जुग पानि॥' कह कर उन्होंने इसी तथ्य की जोस संकेत किया है कि उनके लिए सृष्टि का प्रत्येक पटार्थ राम-मय है। उनके इस विश्वास का परिखाम यह हुआ कि उन्होंने धर्म की जो कल्पना की वह बडी विशास थी। यदि उनकी कल्पना हबनी विशाल न होती तो वे त्रापने समय के श्रेकों, शाकों और सुष्टि-मार्थियों

के पारस्परिक भगड़ों को न मिटा पाते। इन तत्कालीन सप्रदायों के एकीकरण का सफल यह हुन्ना कि वैष्णव धर्म का ऐसा स्वरूप लोगों के सम्मुख ह्या गया जो एक ह्योर तो भारतीय संस्कृति पर ह्याश्रित होने के कारण हिन्दू-राष्ट्रीयता को स्थापित कर सका और दूसरी श्रोर मानव-धर्म के सिद्धान्तों से युक्त होने के कारण आधात पर आधान सहने पर भी नष्ट न हो सका। एक लाभ उनके धर्म-समन्वय का यह भी हुत्रा कि उससे हिन्दूधर्म दूसरों की प्रतिद्वंद्विता में खड़ा होने योग्य होगया । इसके कारण रामभक्ति का प्रचार भी हुन्ना त्र्रौर उनका 'रामचरितमानस' धार्मिक प्रन्थ भी हो गया । उनके इसी समन्त्रय को लोक-धर्म का नाम दिया गया है जिसमें अज्ञात स्वर्ग के मुखों की त्राशा न होकर व्यावहारिक जीवन में ही स्वर्ग की अवतारसा की गई है श्रीर श्र ति-सम्मत हार-भक्ति पथ पर चलने के लिए शील के साथ सदाचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। समीजको ने उनके विचारों श्रीर दार्शनिक निरूपस को देखकर उन्हें श्रद्ध तवादी, विशिष्टाद तवादी, स्मार्त वैध्याव ऋादि ऋनेक संप्रदायां का ऋनुयायी बनाया है। ऐसा इसलिए हुम्रा है कि तुलसीदासजी के कथन का दँग ऐसा अनुठा है कि जो चाहे वह अपने अनुकल अर्थ कर सकता है। वस्तुतः बात यह है कि गोस्वामीजी रामानुजाचार्य जी की परपरा में श्रीरामानन्द के सिद्धान्तों के मानने वाले थे। ये वे ही रामानन्द हैं, जिन्होंने कबीर को ( रामनाम ) का मंत्र दिया था त्रौर जिसके त्राधार पर कवीर ने 'निगु' शा सगु' शा से परे' ऋपने राम की कल्पना की थी। तुलिंधी का राम भी 'विधि-हरि-शभु नचावनहारा' श्रौर दशरथ-सूत होकर भी परब्रहा है। इस तो सममृते हैं कि कबीर के ब्यापक निर्मुख संप्रदाय के विरोध में ही तुलसी ने उनसे मिलते जलते ईश्वर की.

कल्पना की है। उन्होंने कबीर के संप्रदाय को नाम-शेष करने के लिए उनके ब्राध्यात्मिक ईश्वर को, जो केवल साधकों के काम का या श्रीर जो भक्ति का विषय नहीं वन सकता था, लौकिकता का विषय बनाकर जन-जन के लिए भक्ति-सुलम बना दिया। उसके निगु श ब्रौर सगुरा टोनो रूप इसलिए रखे कि ब्रापनी बात भी वे कह सकें और बिना कुछ कहे निगु िष्ए संतो को भी पराजित कर सकें। यही क्यां उन्होंने तो सरम्वती, गरोश, शिव, पार्वती, गुरु, वालमीकि, मारुति, सूर्य, गंगा आदि सब की वंदना की है। 'विनय-पत्रिका' की विष्या, शिव, दर्गा, सूर्य ऋोर गरोश की बंदना से लोग उनको स्मार्त वैष्णुव कहते हैं, परन्तु यह भूल है। वे मत्र देवतात्र्यों की वंदना केवल इमलिए करते हैं कि उनसे राम-मिक्त का वरटान ले मके। ये देवता भगवान के रूप नहीं विभूति हैं। इसलिए वे न स्मार्त वैष्णव हैं न ऋद तवादी ऋौर न विशिष्टाद तवादी । वे नो मीधे सादे राम के मक हैं। इन वादों की फलक लोगों को इसलिए मिल जाती है कि वुलसीदासजी त्राने भगवान का निरूपण करते समय इनके मिद्धान्तों की भी सहायता लेते हैं, जिन्हें देख कर लोग उन्हें भिन्न-भिन्न वाटो के अतर्गत भ्रमीटते हैं। वस्तुतः तुलसीटास जी राम के अनन्य सेवक हैं श्रौर उनका सिदान्त है कि 'सेवक सेव्यमान विनु भव न तरिय उरगारि।' यही 'सेवक-सेव्य' भाव उनकी विशेषता है। तभी वे कहते हैं -

सो अनन्य जाके असि, मित न टरे हनुमता।

मैं सेवकु सचराचर, रूप रासि भगवंता॥

यहीं कारण है कि उन्हें ज्ञान का पथ कृपाण की घार दिश्लाई
केता है, स्योंकि ज्ञान-भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। वैसे वे ज्ञान

र—जान कै पंथ कृगन की धारा। परत खमेस होई नहिं बारा।

अप्रेर भक्ति में भी कोई भेट नहीं रखते, क्योंकि टोनों से ही भव-जात दुख दूर होते हैं। लेकिन भक्ति को आवश्यक समक्तते हैं क्योंकि वहीं सरल मार्ग है, ओर उससे मुक्ति स्वतः चली आती है। व

तात्पर्य यह है कि तुलसीटास सीघे माटे भक्त-हृदय हैं। किसी वाट की कोटि में नहीं आते। यदि उन्हें वाट में रखना ही आभीष्ट हो तो वे समन्यवादी कहे जा सकते हैं। क्योंकि गीना से लेकर गॉधीवाद तक सभी धर्म-प्रवर्तकों के सिद्धात उनकी वाणी के विषय हैं। डा० वलदेव प्रसाद मिश्र के शब्दों में गीता का अनासिक योग, बौद्धों और जैनों का अहि सावाद, वेंडणवों और शैंबों का अनुराग-वैराग्य, शान्तों का जय शकर का अहै तबाद, रामानुज की मिक्त-भावना. नि वार्क का ह्रोताह्रों तभाव, मध्व की रामोपासना. विद्यान की वालकृष्णोगसना चेतन्य का प्रोम, गोरख आदि योगियों का संग्म, क्यीर आदि सतों का नाम माहात्म्य रामकृष्ण परमहंस का समन्वयवाद, ब्रह्म समाज की ब्रह्मकृषा, आर्य समाज का आर्य-सगठन और गाधीयाद की सप्य-आहि सा मूलक आरितकता-पूर्ण लोक-सेवा अदि सभी कुछ तो उसमें है ही, साथ ही मुसलमानों का मानव-बधुत्व और ईसाइयों का श्रद्धा तथा करुणा से पूर्ण सदाचार भी कीडा कर रहे हैं।

श्चार तक हमने तुलसीटासजी के राजनीतिक, सामाजिक श्चोर धार्मिक विचारों का ही परिचय पाया है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं हैं। ये महात्मा कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य समाज-शास्त्री श्चौर तत्त्वदशीं

१—भगतिहि ज्ञानहिं निह कछु मेदा । उभय हरहिं भव-सभव खेदा ॥ २ —राम भजन सोइ मुक्ति गुताई । त्रम इच्छत त्रावह बरित्राई ॥

दार्शनिक होने के साथ-साथ कवि-शिरोमणि श्रीर सरस्वती के वरदा पत्र भी हैं। स्रोर सच तो यह हैं कि काव्य की भीठी कुनैन मे ही. उन्होंने ऊपर के विभिन्न विषयों का समावेश कर दिया है. जिससे प्रहरण में सविधा हो। उनके कथन की भी यह विशेषता है कि वे भक्त और कवि एक माथ हो गये हैं। इसका कारण है--उनकी द्वरण-शील बृत्ति । यह बृत्ति साधारण प्राणी श्रीर कवि में श्रंतर उपरिथत करती है। माधारण व्यक्ति के लिए वडी-से-बडी घटना कुछ मूल्य नहीं रखती. जब कि कवि के लिए छोटी से-छोी बात भी महत्त्वपूर्ण होती। है। ब्राटि-कवि वाल्मीकि ने जिस कौच पत्ती के वय से कातर होकर करण चीकार किया था 3 उसे सैकडों व्यक्तियों ने देखा होगा पर वह द्रवस्त्रीलता किसी में न थी, जो कवि बना जाती ब्रौर जिससे वे ऋषि की भाँति ऋभिशाप दे सकते। ऋषि की वही भावकता उन्हें त्रादि-कवि बना गईं। यही स्रंतर होता है साधारण व्यक्ति में और कवि में । तलसीटासजी सच्चे अर्थों में कवि थे । उनकी सज से बढ़ी विशेषता तो यही है कि ऋपनी वाणी के स्फुरण कें लिए उन्होंने ऐसा ग्रसाधारण चरित्र चुना, जिसे उनके सिवाय-कम ते कम उस समय-कोई छूने का साहस भी नहीं कर सकता था । यद्यपि वह कथानक प्राचीन था तथापि उस प्राचीनता में ऐसी नवीनता उत्पन्न कर देना कि नवीनता ही श्रेय की वस्तु वन जाय और प्राचीनता की आरेर से लोग उदासीन से होकर कहने लगें कि मार्ड इस नवीनता में प्राचीन और नवीन सब कुछ आ गया है, अब हमें

मा निवाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शास्वतीः समा ।
 यत्भौविमिष्ठनादैकमवधीः काममोहितम् ॥

कुछ और नहीं चाहिए; तुलसीटासजी का ही काम था। वालमीकि-रामा-यण, श्रव्यात्म-रामायण, हनुमन्नाटक, प्रसन्न-राघव श्रौर श्रीमद्भागवत तथा श्रन्य श्रनेक ग्रंथों से उन्होंने श्रपने काव्य की सामग्री जुटाई श्रौर उसे ऐसा रूप दिया कि कोई पहचान न सके कि इसमें कितनी नवी-नवा है श्रौर कितनी प्राचीनता। उन्होंने एक प्राचीन कथा को लेकर उसे ऐसा रूप दिया कि वह उनकी कल्पना श्रौर कला से श्रौर भीर भव्य हो गया।

कथा के श्रांतिरिक्त कवि की दूसरी विशेषता हैं उस कथा के श्रंतर्गत ऐसे मार्मिक स्थलों का चुनाव करं लेना, जिनसे कि किव को श्रपनी भावकता के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त श्रवसर मिले। तुलसीदास जी ने ऐसे श्रवसर दूँ व निकलने में बड़ी हिस्सता से काम लिया है। उन्होंने इस के लिए स्थान-स्थान पर कथा में हेर-फेर भी किया है परंतु उस हेर-फेर से कथा की सौंदर्य-वृद्धि ही हुई है, हानि नहीं। राम का श्रयोध्या-स्थाग श्रीर वन गमन, चित्रकृट में भरत श्रीर राम का मिलन, वन में सीता-हरण के बाद राम का विलाप, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का साधारण मनुष्य की भाँति रोना श्रीर पश्चात्ताप करना, भरत का सिंहासन पर राम की पाटुकाएँ रख कर स्वयं उदास-चित से राम के श्रागमन की प्रतीक्ता करना श्रादि स्थल ऐसे हैं, जहाँ तुलसीदासजी को श्रपनी मानुकता दिखाने का पूरा श्रवसर मिला है।

वन-गमन के प्रसंग में ग्राम - वधुत्रों का चित्रण भावुकता की हिंह से उरवृष्ट कोटि का है। 'मानस', 'कवितादली' श्रौर 'गीता-वली' सभी में उन्होंने इस दृश्य का सहृदयता से वर्णन किया है। इस दृश्य में ग्राम-वधुश्रों की सरलता श्रौर भोलेपन का जो चित्रण

गोस्तामी जी ने किया है वह अन्यत्र नहीं मिल सकता। स्त्रियाँ उन सुदर राजकुमारों के साथ एक अर्ताव सुटरी को वन में देखकर विधि की विडवना पर सोचती हैं अगेर परसर कहती हैं कि वह रानी वडी अज्ञान है और उसका हृदय पन्थर से भी कठोर है। राजा भी नासमफ है. जिसने स्त्री की वात पर व्यान दिया। ऐसी सुदर मूर्तियों से विख्रुड कर प्रिय जन (माता-पिता, परिवारी जन और नगर-निवासी) कैसे जीते होंगे। हे सखी ये ऑखों में रखने योग्य हैं, इन्हें वनवास केसे दे दिया ११ इस भोलेपन के ऊपर—इस सरलता के ऊपर—सारा ज्ञान—सारा विज्ञान—निद्यावर है। तुलसी-दाम की भावुकता यहाँ पंख लगाकर उडी है।

चित्रकृट में जो सभा आयोजित की गई है उसमें पारिवारिक और मामाजिक मर्यादा का आदर्श उन्होंने उनिस्थत किया है। भरत ने उस सभा में जो अअ-सरिता प्रवाहित की है, उसमे समस्त जह-चेतन हुन गए हैं। वह वातावरण वडा गभीर है। केकेयी के परिताप की तो सीमा ही नहीं हैं। उसकी ग्लानि का जो चित्रण तुलसीदार जी ने किया है, वह अल्पत मार्मिक है। सीता जी के साथ दोनों सरल भाइयों को देखकर 'कुटिल' कैकेयी जी भर कर पछता रही है और सोचती है कि पृथ्वी फट जाय तो वह उसमें समा जाय लेकिन जब वह पृथ्वी और यम से इसकी याचना करती है तब न तो पृथ्वी

ए—रानी में जानी अजानी महा पित्र पाइन हू ते कठोर हिया है। राजहु काज अकाज न जान्यों, कहाौ तिय को जिन कान किया है।। ऐसे मनोहर मुस्ति थे, विखुरे क्स प्रीतम लोग जिया है। अपाँसिन में सिस रासिये जोग, तिन्हें किमि के बनवास दिया है।।

फटती है न मृत्यु ही आर्ता है। कैसी विधि-विडयना है इस अमागिनी रानी के जीवन में ! राम का तो कहना ही क्या है! वे तो ऐसे सौन्य ओर शीलवान हैं कि चित्रकृट की वह समा उनके प्रमाव से स्वर्गीय हो उटी है। आचार्य शुक्ल जी ने इस समा को 'आध्या-ित्मक घटना' कहा है। यह उचित ही है, क्योंकि धम के इतने खरूपों की एक साथ योजना अन्यत्र नहीं देखी जा सकती। राजा और प्रजा, गुरु और शिष्य, भाई और भाई, माता और पुत्र, पिता और पुत्री, श्वसुर और जामाता, सास और बहू, इतिय और बाह्यए, बाह्यए और शृह, सम्य और असम्य के परस्तर व्यवहारों का, उत्रियत प्रस्ता के धम नामीर्य और भावोत्कर्ष के कारण अस्वत मनोहर रूप प्रस्कृटित हुआ है।

रामचद्रजी सीता-हरण पर जब विरह-व्याकुल होकर 'खग-मृग' श्रीर 'मधुकर-से नी' से सीताजी का पता पूछते हैं तब कोन सहृदय होगा जो उनके श्रॉसुश्रों में श्रपने हृदय के रस को न मिलाए । विरह की उस कातर पुकार के कारण मानव-हृदय श्रपने प्रमु को श्रपने निकट पाता है। राम का वही विलाप क्यों, उससे भी श्रिषक श्राप लक्ष्मण को शक्ति लगने का प्रसग लोजिए। भाई की मृत्यु पर वे निकल हो रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु वहाँ ध्यान है तो श्रपने शरणागत बधु विभीषण का। उनकी इस दशा पर कौन हृदय की पीडा की धारा को रोक सकता है—

१—लखि सिय सहित सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पछितानि अधाई॥ अविन जमिह जाचिति कैकेई। महिन चीचु, विधि मीचु न देई॥ २—हे खग हे मृग मञ्जर स्रोनी। तुम देखी सीता मृग नैनी॥

मेरो सब पुरुषारथ थाको ।
विप्रति वॅटावन बंधु बाहु बिनु करहुँ भरोसो काको ।
मनु सुप्रीय साँचेहु न्मो सन. फेरको बदन विवाता ।
ऐसे समय समर-सकट हो, तज्यौ लखन सो श्राता ।
गिरि कानन जो हैं शास्त्रामुग, हौ पुनि अनुज स्वाती ।
है है कहा विभीषण की गित, रही सोच भिर छाती ।
नुलसी सुनि प्रभु वचन भालु किंप, सकल विकल हिय हारे ।
जामवत, हनुमंत बोस्ल तब श्रोसर जानि प्रचारे ।

ऐसे अनेक उद्गहरण दिए जा सकते है, जिनमे किवकुल-गुरु तुलसी की भावकता का सार है। शृंगार की दृष्टि से तुलसी के काव्य का अलग ही महत्त्व है। उन्होंने मर्यादा का वहाँ भी पालन किया है और ऐसा कौशल दिखाया है कि किव की प्रतिभा पर आश्चर्य करना पहता है। सीता, राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। मार्ग में ग्रामवध्र एकत्र हो जाती है, उनके दर्शनों के लिए। वे सीता जी से राम के विषय में पूछती हैं कि उनका उनसे क्या सबध है। सीता जी की उस समय की मनोटशा का सजीव चित्र सींचते हुए किव लिखता है—सिन सनेहमय मंजुल बानी। सकुचि सीय मन मह सुसुकानी।। तिनहि विलोकि विलोकित धरनी। दुहुँ सकोच सकुचत वरवरनी।। सकुचि सप्रेम बालमुगनयनी। बोली मधुर वचन पिकवयनी।। सहज सुभाय मुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे।। सहज सुभाय मुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे।। सहज सुभाय मुभग तन गोरे। नाम लखन लिंदी भींह किर बाँकी।। संजन मजु तिरीछे नैनिन। निजपति कहेउ तिन्हिह सिव्र सैनिन।।

सीता के ऋतिरिक्त इतनी मर्यादा कहाँ मिल सकती है ? ऐसे ऋनेक ऋवसरों पर वुलसीदासजी को ऋषने सिन्दांत की रज्ञा के लिए न जाने कितने संयम से काम लेना पड़ा होगा ? उनकी ही प्रतिभा से यह संभव हो सका कि सर्वत्र वे मर्यादा की रखा कर सके ।

वस्तुतः तुलसीटास जी बड़े कुशल मनोवैश्वानिक थे। मानव-अकृति त्रोर बाह्य प्रकृति दोनो का श्रद्ययन उन्होंने वड़ी सूक्ष दृष्टि से किया था। यही कारण है कि उनके सभी पात्र श्र्यने-श्र्यने वर्ग के प्रतिनिधि हैं। राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, स्त्री-पुरुष, माता-फिता, पुत्र-पुत्रवधृसभी के श्रादर्श उनके पात्रों में सजीव हो गए हैं।

इसके अतिरिक्त वे रस-सिद्ध कवीश्वर थे। सभी रसी, गुणी और काव्य की शक्तियों के उटाहरण उनकी रचना में मिल सकेंगे। उनसे पहले काव्य की जितनी भी शैलियाँ प्रचलित थीं, उन सबका उन्होंने ज्ययोग किया है। चारणो की छ पप की शैली, कबीर ब्रादि की दोहा की शैली, जायसी की टोझ-चौपाई की शैली, विद्यापित सूर ऋादि की पद-शैली, गग त्रादि भाटो की कवित्त सबैया शैली, सभी का उनकी उचना में समावेश है। छंद-त्रालकारों का स्वामाविक ब्रौर प्रवाहानकल चयन स्वतः ही हो गया है। इसका कारख ।है-उनका भाषा पर श्रिकार । गोस्वामीजी की भाँति भाषा पर श्रिधिकार रखनेवाले कवि बहुत कम हुए हैं। उनकी सरलता ऋरि लोकप्रियता का यह भी एक कारण है। वज स्रोर स्रवधी में तो उन्होंने रचना की ही है, स्रन्य भाषात्रों के शब्द भी अपने आप उसमे आगए हैं। वे शब्द हिंदी के ही होगए है। 'मीतावली', 'कवितावली' ऋौर 'विनय-पत्रिका' ऋादि ब्रज-मापा की रचनात्रों त्रोर 'रामचरित-मानस' 'रावै-रानायस' 'जानकी-मंगल' ब्राटि अवधी को रचनात्रों मे अरबी फारसी के शब्द सैकडों ही मिल जायंगे । उनकी अवधी भाषा जायसी की अपेदा अधिक सरकत है और उसमें अवधी का साहित्यिक का निखा आया है।

तुलसीदास जी ने भाषा का ऐसा रूप 'रामचरित-मानस' में दे दिया कि फिर किसी किव ने लेखनी उठाने का साइस न किया। भाषा ही क्या विषय का भी उन्होंने ऐसा सम्यक् विवेचन किया है कि फिर कोई किव उस पर उतने श्रिष्ठकार के साथ लेखनी न उठा सका श्रोर केशव श्रादि ने साइस किया भी तो वह बात न श्रा पाई, जो तुलसी-दास में थी। उन्होंने काव्य-कला की भी चरम परिण्ति श्रपने काव्य में कर दी। उनसे पहले शुद्ध साहित्य-निर्माण बहुत कम हो पाया या। चरश-काल में तो काव्य की भाषा का रूप ही स्थिर नहीं हो पाया या। मत साहित्य में केवल ईश्वर की वटना श्रोर छायावाटी दंग पर सकेतात्मक उक्तियाँ ही श्रिष्ठक रहीं, जिनमें साहित्य की श्रोर ध्यान कम था। कृष्ण-काव्य में श्रभी साहित्यागों का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ था। श्रतः तुलसी द्वारा ही साहित्य की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ।

साराश यह है कि तुलसीदास जी महान् लष्टा थे। साहित्य के लिए मानव-हृदय की जिस गहरी भावकता की आवश्यकता है वह उन्हें प्राप्त थी, इसीलिये वे अतस्तल के भावों के किशल चित्रकार हो सके। वे मावों के खुजारी थे और वह भाव-पूजा उन्हें राम के प्रति अनन्य निश्वास से मिली थी। राम के प्रति उनका प्रेम-विश्वास चातक की माँति हृद्ध था। ऐसे अनन्य भावक उपासक के हृदय से फूटी वासी में ही वह 'शांक हो सकती थी, जो मृत-प्राय जाति को बल प्रदान कर उसके शुष्क और निराश जीवन में सजीवता और सरसत्म लावे। आचार्य पं रूपायच्छ सुक ने अपने 'गोस्वामी तुलसीदास' नामक अथ में तुलसीहास जी को प्रतिनिधि कवि मानते हुए हिंदी का सवं-अष्ट किय धोषित किया है और कहा है—"तुलसी के 'मानस' से

रामचरित की जो शील-शक्ति-सौंदर्यमयी स्वच्छ धारा निकली उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुँच कर भगवान् के स्वरूप का प्रतिविंव मलका दिया। रामचरित की इसी जीवन-व्यापकता ने उनकी वाणी को राजा-रंक, धनी-दरिद्र, मूर्ख-पंडित सव के हृद्य आरे कठ में सब दिन के लिए बसा दिया। किसी श्रेणी का हिन्दू हो वह ऋपने जीवन में राम को साथ पाता है। सपत्ति मे. विपत्ति मे, वर मे, वन में, रण्डोत्र में, ब्रानन्दोत्सव में, जहाँ देखिए वहाँ राम। गोस्वामीजी ने उत्तरापथ के समस्त हिन्दू-जीवन को राममय कर दिया। गोस्वामीजी के वचनो में हृदय को स्पर्श करने की जो शक्ति है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी वाणी की प्रेरणा से म्राज हिन्दू-जनता अवसर के अनुकृल सौदर्य पर मुग्ध होती है, महत्त्व पर अड़ा करती है, शील की स्रोर प्रवृत्त होती है, सन्मार्ग पर पैर रखती है, विपत्ति मे धैय धारण करती है, कठिन कर्म में उत्साहित होती है, दया से ऋार्द्र होती है, बुराई पर ग्लानि करती. है, शिष्टता का अवलंदन करती है और मानव जीवन में महत्त्व का **अन्म**व करती है।"

श्राचार्य की इस सम्मित से हम श्रद्धारशः सहमत हैं। हमारी हिष्ट में भी तुलसीटास का स्थान हिन्दी साहित्य में स्वोंकृष्ट है श्रीर वे हमारे साहित्य के प्रतिनिधि-किव हैं, जिनकी जीवन के सभी होत्रों तक पूरी-पूरी पहुंच हैं। उनमें भारतवर्ष का भूत, वर्तमान श्रीर भविष्य कांकता है। वे हमारे साहित्य के शृगार है श्रीर हम उन्हें पाकर गौरवान्वित हैं। ये यशस्वी श्रीर श्रमर कलाकार हैं श्रीर जब तक हिन्दी माषा श्रीर साहित्य जीवित हैं तुलसी की वासी भी। वीवित हैं; वह श्रजर श्रमर है।

## मैथिलीशरण गुप्त

श्री मैथिलीशरण गुप्त त्राधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी - ख्याति त्र्यौर लोक-प्रियता भी हिन्दी में सबसे त्रिधिक हैं। उनकी इस लोकप्रियता का कारण है ३०-३५ वर्षों से निरतर, निरालस द्भुटय से माँ भारती की सेवा में सखन रहना त्रीर त्रपने काव्य-ग्रंथ रूपी सुमनों के हारों से उसका शंगार करते रहना । संख्या ऋौर विषय-वैविध्य की दृष्टि से तो गुप्तजी ने सबसे ऋधिक काव्य-ग्रंथ-लिखे ही हैं, साथ ही वे सामयिक ग्रावश्यकतात्रों के त्रानुकूल भी ·साहित्य सुजन करते रहे हैं। यह विशेषता हिन्दी के श्रीर किसी कवि में नहीं मिलेगी । इतनी लबी साहित्य-साधना में उन्होंने अपने समय की मॉगों की अवहेलना नहीं की है ओर यह देखते ओर अनुभव करते हुए भी कि उनका समय विभिन्न राष्ट्रीय विचार-परंपरात्रों त्रौर सामा-जिक क्रान्ति की भावनात्रों से उद्देखित रहा है, वे योग्य नाविक की माँति संघर्ष समुद्र मे अपनी काव्य-नौका को खेते आए हैं। उनकी इसी संतुलित काव्य-दृष्टि का परिखाम है कि वे हिन्दी भाषियों में ही नहीं अपित अन्य प्रान्त के निवासियों में भी लोक-प्रिय हैं ख्रोर काव्य के - च्रेत्र में दूसरी माषात्रों के कवियों के समज्ञ हिन्दी का प्रतिनिधित्व करते दीलते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार गद्य के होत्र में-कथा--साहित्व के होत्र में --स्त्रमीय प्रेमचंद हिन्दी का मस्तक ऊँचा रखते हैं। वे टोनों कलाकार हिन्दी के लिए वरदान रहे हैं। दुःख यह ·है कि प्रेमचंद चले गए हैं—ग्रसमय, जब कि ग्राज उनकी वडी न्मारी ब्रावश्यकता थी। गृत जी ब्रीर ब्रेमचंद जी का जन्म लगमग

एक ही समन में हुआ और दोनों का विकास भी एक-सी ही सामाजिक परिस्थितियों में हुआ, परंतु दोनों की घरेलू परिस्थितियाँ श्रीर संस्कार कुछ भिन्न रहे इसलिए उनमें एक वडा श्रंतर हो गवा दृष्टि-कोण का। ग्रप्त जी की संपन्नता और वैष्णव-धर्म-प्रियता ने उन्हे अतीत के प्रति मोही बना दिया और उन्होंने वर्तमान समस्यात्रों का इल पुराणों त्रौर इतिहास के पृष्ठों की कथात्रों मे खोजा, जर कि प्रेमचंद ने सीघे, ग्रामीण-जीवन श्रीर श्रीर राष्ट्रीय उथल-पुथल के धागों में युग की समस्यात्रों को बॉघ लिया। फल यह हन्ना कि गुप्त जी की त्र्रापेक्षा प्रेमचंद जी त्र्राधिक युग-लष्टा हो गए । इसका यह अर्थ नहीं कि गृतजी ने युग की समस्याओं की अपेजा की या संत्रर्ष की अवहेलना की। नहीं। उन्होंने अपनी कथाओं में ही ऐसे अवकाश निकाल लिये कि वे युग की समस्याओं पर आलोचना कर सकें त्रौर उस त्रलोचना के द्वारा त्रपनी एक दृष्टि भी दे सकें। समय से ग्रप्त जी ने भी पीठ नहीं फेरी परंतु उनके साधन अर्थात गृहीत विषय ऐसे रहे, जिनमें युग की समस्यात्रों की अधिक रा जायश नहीं रही।

गुप्त जी के कान्य के रस का श्रास्त्रादन करने से पहले उन 'परिस्थितियों को भी देखें, जिन में गुप्त जी के किव ने श्रॉखं खोलीं। गुप्त जी का जन्म संवत् १६४३ नि० (सन् १८८६) है। यह समय वह है, जिससे एक वर्ष पहले (सन् १८८५ में) काग्रेस की स्थापना हुई थी श्रीर देश में 'राष्ट्रीय चेतना का क्रियात्मक सूत्र-पात्र हुआ था। राष्ट्रीय चेतना का सत्त्रपात्र भले ही हो गया हो, देश में श्राय सी सामाजिक श्रांदोलन की लहर थी। वह लहर थी श्रार्य-समाज की। कागरे से पहले देश को महर्षि दयानंद ने देश-प्रेम

श्रीर जातीय गौरव की रचा का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने अपना सर्वस्व समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन एक बान यहाँ याट रखनी चाहिए कि वह समाज हिंदू-समाज था। उसमें त्राज की भाँति हिंदू-भुसलमानों की सम्मिलित भावना समाज नहीं बनाती थी। हिंदुस्रो को सौभाग्य से स्वामी दयानंद मिले, जब कि मसलमानों को तीसरी शक्ति पर भरोसा करने के कारण ऐसी विभृति उस समय न मिली । हाँ पीछे सर सैयद ऋइमद खाँ जैसे व्यक्ति त्रवश्य मिले. जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीयता का पद्ध लिया । स्मामी दयानंद ने इस स्थिति से रचा करने के लिए ब्रार्य-समाज की स्थापना की ब्रौर उस ब्रार्य-भावना का प्रचार करना त्रारंभ किया जो बैदिक युग में प्रचलित थी त्रौर जिस भावना ने भारत को विश्व का शिरमौर बना दिया था। समाज में उस भावना के प्रति आदर बढ़ा और देश में इवन की धम राशि के द्वारा वैदिक मावना प्रसार पाने लगी, आर्थ संस्कृति सजग होने लगी, समाज में कर्म को प्रधानता देकर जाति-उपजाति के मनाड़े मिटाये जाने लगे, अञ्चलों को गले लगाया जाने लगा, स्वदेश-प्रेम श्रौर जातीय भावना का उदय हुश्रा श्रौर विदेशी संस्कृति श्रौर सम्वता से दूर रहने का भाव जगा। यही नहीं शुद्धि के श्रादोलन द्वारा श्रार्थ-जाति की उस पाचन शक्ति को बढाने पर भी ज़ोर दिया गया, जिसे खोकर वह दिन-दिन ची ख-हीन होती जाती थी। इस प्रकार भारत भर में हिंदू धर्म, हिदी-भाषा, हिंदू सम्यता और संस्कृति के प्रचार का संगठित आयोजन आरंभ हुआ। स्वामी बी इस आयोजन के प्रमुख प्रवर्तक ये और निस्संदेह गांधी जी से पहले उनके जैसां प्रकल व्यक्तित्व वाला, दूसरा कोई नहीं हुआ था ।

किसी व्यक्ति ने कहा है कि स्वामी दयानंद ने गाधी जी के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यह बहुत अंशों में ठीक है। काग्रेस के प्रारमिक दिनों में उस में काम करने वाले लगभग सभी कट्टर आर्थ-समाजी थे।

कहने का तात्पर्य यह है कि काग्रेस से पहले आर्थ-समाज के सगठन द्वारा देश के उत्थान का कार्यक्रम बना था। साहित्य में समाज की इस कार्ति की प्रतिक्रिया हुई भारतेन्द्र बाबू हरिश्चचन्द्र के द्वारा। उन्होंने मानों दयानन्द की विचार-धाराओं का साहित्यक भाष्य किया। नाटको, किवताओं, निवधों और भाषणों द्वारा उन्होंने आर्थ-भावना का प्रचार किया। स्त्रियों के लिए पत्र निकाल कर स्त्री-जाति की सम्मान-रज्ञा के लिए भारतेन्द्र ने सब से पहले आवाज़ उठाई। सस्थाये स्थापित कर अपने साहित्यक आदशों को जीवित स्वरूप दियाँ। स्वभाषा, स्वजाति, स्वदेश की युकार से मानो भारतेन्द्र जी का साहित्य भरा पड़ा है। उनके साहित्य में स्वामी दयानंद द्वारा प्रवर्तित आदोलन की स्पष्ट खाप है और विराट् आर्थ मावना उसके मूल में काम कर रही है।

''रोवहु सब मिलि ब्रावहु भारत भाई। हा ! हा ! भारत-दुर्दशा न देखी जाई॥"

में उनकी भारतीयता का वही स्वामी दयानंद द्वारा प्रवर्तित रूप है। वैसे उनमें वैम्स्व धर्म के प्रति भी ऋगाध ममता थी। भारतेन्दु युग में यही वैष्याव-धर्म-मिश्रित ऋार्य-भावना प्रधान रही। श्री प्रताप नारायस मिश्र की निम्न पंक्तियाँ मानों भारतेन्दु युग का सूत्र हैं—

सन मिलि बोलो एक जनान । हिंदी, े हंदू हिन्दुस्तान ॥ ऐसी परिस्थितियों में ही भारतेन्दु युग का विकास हुआ। गुत जी का काव्यकाल यद्यपि इस युग की समाप्ति पर आरंभ होता है और तब आर्य समाज की अपेक्षा कांग्रेस की लोक-प्रियता बढ़ती जा रही थी तथापि गाईस्थ्य जीवन में आर्य-समाज की तब भी प्रधानता थी। कांग्रेस तब भी राजनीति के क्षेत्र की वस्तु थी, समाज के क्षेत्र की नहीं। इसलिए गुत जी का साहित्य-स्जन के समय आर्य सस्कृति के मित जबर्दस्त मोह था। यही कारण है कि गुप्त जी आर्य-संस्कृति के वर्तमान वैतालिक कहं जाते हैं। आगे चलकर हम उनकी सचनाओं का वर्गा करण और स्थान-बीन करेंगे। उस समय इस बात का युक्ति-युक्त और सम्यक् निरूपण भी होगा। यहाँ तो उनकी बाह्य परिस्थिति का विवेचन किया गया है। बाह्य परिस्थिति के साथ उनकी आतरिक परिस्थितियों की भी माँकी पा लेना उनके काव्य को समक्ते में सहायक होगा। अतः हम उनके पारिवारिक जीवन का भी संक्तिस दे व्योरा देते हैं।

गुप्त जी चिरगाँव (कॉसी) के रहने वाले हैं। वैश्य कुलोत्पन्न हैं। पिता सेठ श्रीरामचरख जी भगवत्योमी श्रीर किव थे—पक्के वैष्णव। रामोपासना उनकी श्रपनी वस्तु थी। गुप्त जी को बेहद प्यार करते थे। बचपन में एक छंद गुप्त जी ने लिखा था तो उन्होंने श्राशीर्वाद दिया था—''त् श्रागे चलकर हम से हज़ारगुनी श्राम्बंडी कविता करेगा।" इस प्रकार कवित्व श्रीर रामभक्ति दोनों उन्हें

शिद्धा उनकी गाँव में ही हुई। दर्जा दो पास करने कर जब माँसी के मेकडानल हाई स्कूल में आए तो कितनमों से अधिक श्रेल में ध्यान रखते। वर्षवालों ने स्कूल खुड़ा दिका और घर कर ही

संस्कृत पढाने का प्रवंध हुआ। पढ़ने में तेज़ ये पर खेलने में उस से अधिक। चकई और पत्तग का भी शोक था। एक और शौक था, जिसके पीछे वे दीवाने रे । वह था जोर जोर से ब्राल्हा पढ़ने का। कोई पुस्तक मिली श्रौर उन्होंने सस्वर उसे पढ़ना प्रारभ किया। सुनने वाले सुन्ध हो जाते थे। वरवालों ने देखा लडका विगड जायगा श्रौर उन्हें हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मुंशी श्रजमेरी जी के सुपुर्दकर दिया। मुंशी जी को गुप्त जी के पिताने मुसलमान होंते हुए भी पुत्रवत् पाला था ख्रीर वे उन्हे ख्रपना छठा पुत्र मानते थे। मुशी जी की कहानियो ब्रौर कठस्थ कराई हुई कविताब्रों ने उनके काव्याकर को पल्लवित किया और आचार्य द्विवेटी जी के गुरुत्व ने उसे पुष्पित-फलित बनाया। द्विवेदी जी की क्रपा से वे प्रकाश में आ गए और 'सरस्वती' द्वारा सरस्वती की साधना के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने लगे। संस्कृत और बंगला से विशेष प्रेम होने से भापा में स्थायित्व श्रीर माधुर्य ले श्राए श्रीर खडी बोली का श्रुगार कर दिया, उसे ब्रजभाषा की भाँति मधर-भावनात्रों की श्रमिव्यंजना-शक्ति से युक्त कर दिया।

तीन शादियाँ हुई हैं। बच्चे होकर जाते रहे हैं। एक लडका सुदर्शन बड़ा हुआ था पर जलोदर रोग से वह भी चल क्सा। यों सतान की ओर से उनका जीवन बडा करुण रहा है।

लिखते स्लेट-पेंसिल से हैं श्रीर स्लेट भर जाने पर उसे कागज पर उतारते हैं। लिखते समय गुनगुनाते हुए तल्लीन रहते हैं श्रीर शोर गुल की परवाह नहीं करते। लिखने का 'मूड' हो तो रात दिन लिखें श्रन्यया महीनों न लिखे, ऐसी उनकी श्रादत है। लिखकर पहले श्राप स्वजनों को सुनाते हैं श्रीर वाद-विवाद होने पर उसमें कुछ संशोधन भी कर लेते हैं।

पोशाक उनकी साधारण है—वह भी खादी की। घोती-कुरता और पगडी से काम चला लेते हैं। देशभक्ति उनकी नसों में भगवद्भक्ति की भाँति बिंधी है। उसके लिए सरकार के महमान भी रह चुके हैं। १६३६ में जब काश में विश्ववद्य गांधी जी द्वारा उनको काव्य-मान- ग्रंथ दिया गया तो उसमें उन्होंने अपनी देशभक्ति के संबंध में कहा था—

"नवीन माषा के साथ ही पद्य-रचना के लिए भारतवर्ष ऐसा
महान विषय भी मुक्ते आरंभ से ही प्राप्त हो गया था, वह भी एक
संयोग से। व्यापार में लवा घाटा होने पर घर की बहुत सी चल और
अचल संपत्ति भी चल दी थी। मेरे बाल-हृदय ने जो घर देखा था
चही बाहर भी था। मेरे घर के वैभव को व्यापार ले बैठा था और
बाहर सब कुछ विदेशो व्यागरी लिये बैठे थे। मैं अपना रोना रोकर
देश के लिए रोने वाला बन बैठा।"

स्वमाव से विनम्र, सरल श्रौर स्वाभिमानी हैं। भोलेपन में किसान जॅचते हैं। शहरियत से चिढ़ है इसीलिए श्राम्य वातावरण में रहना पसंद करते हैं। खुशामद श्रौर श्राडंबर को कभी प्रश्रय नहीं देते। वर पर फर्श पर गट्दी लगाकर बैठते हैं श्रौर इधर-उधर कितावे विखरी रहती हैं। काव्य न लिखते समय चरखा कातते हैं।

उत्पर गुप्त जी के घरेलू जीवन की एक मलक है। पहले बाह्य परिस्थितियों की बात हो चुकी है। घर श्रीर बाहर की इन बातों को मिलाने से मुप्त जो के संबंध में कहा जा सकता है कि वे सीताराम के मक्त होने के साथ-साथ देशमक भी हैं। उनकी जन्मभूभि में बुन्देला सुत्रसाल श्रीर कॉसी की रानी लक्ष्मीवाई के स्क कहां का कींग होने

से उनमें वीर-पूजा त्रीर त्राशावादिता त्रावश्यक है। त्राल्हा के शौक ने उन्हे राजपूती शौर्य के गान की प्रेरणा दी होगी। खडी बोली को भी ब्रजभाषा की अपेका अधिक महत्त्व इसी कारण दिया जान पडता है क्योंकि उसमें श्रोज श्रधिक है। संस्कृत श्रीर बॅगला ने उनके शब्द-मंडार श्रीर वाक्य-विन्यास को सजाया । स्लेट पर पर लिखने की त्रादत से उनकी भाषा-संबंधी मितव्ययिता ( Economy ) प्रकट होती है, जो उपयुक्त शब्द-चयन में सहायक बनकर काव्य-कला का विकास करती है। ग्रामीण वातावरण से रुचि ग्रीर शहरी वातावरण से घुणा होने से यह प्रकट है कि वे भारतीय संस्कृति के प्रेमी हैं, ब्रौर ब्रामो में ही भारतीयता देखते हैं—उसी प्रकार जैसे गांधी जी बंबई श्रीर पूना को छोडकर 'सेवाग्राम' में ही रहना पसंद करते हैं। मंशी श्रजमेरी जी के संपर्क से उनमें मुसलमानों के प्रति घृणा का श्रभाव है। व्यापार में हानि होने से उन्हें भारत के ब्रार्थिक पतन की प्रेरका का प्रतीक है और उससे गाँधी-वाद के सिपाही बनने में उन्हे आनन्द भी है। यही कारण है कि प्रारंभ में उन्होंने जो कुछ लिखा है-उसमें हिंद-राष्ट्रीयता का प्राधान्य है और बाद की चीज़ों मे वे भारतीय राष्ट्रीयता की त्रोर फ़ुके हैं,यद्यपि उसमें हिंदू मुस्लिम सम्मिलन के त्राधार की राष्ट्रीयता का स्रभाव है। उसका कारण गुप्तजी की हिंदत्व-मावना या श्रार्य-भावना के प्रति ममता श्रीर कथानकों का चुनाव है, श्रन्यथा जनकी हाल की ही कृति 'कावा और कर्वला'' से मुस्लिम-संस्कृति के प्रति उनकी उदार भावना व्यक्त है। तालर्य यह है कि जिन बाह्य श्रीर त्रांतरिक परिस्थितियों के प्रमाव से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुन्ना है, उन्हों से उनकी सांस्कृतिक श्रीर राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है, जिसमें एक त्रोर रामभिक्त से प्रेरित त्रार्य-संस्कृति प्रधान है त्रीर दूसरी त्रोर युग की त्रावश्यकतात्रों त्रीर समस्यात्रों के समाधान वाली राष्ट्रीयता। त्रभी हम इस विषय को यहीं छोडते हैं। त्रागे उनके कृतित्व पर विचार करेंगे त्रीर यथा-स्थान इस विषय की भी सम्यक् त्रालोचना होगी।

गुत जी की रचनात्रो, उनके विषयो तथा भावो का निरीच्रण-परीच्च करने से पहले एक बात और जान ले। वह है खडी बोली का काव्य की भाषा बनना । आधुनिक काल की सबसे बडी विशेषता यही है, जो भारतेन्द्र युग से द्विवेदी युग को श्रलग करती है। भारतेन्द्र अग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली थी पर पद्य की भाषा अजभाषा ही थी। यद्यपि मारतेन्द ने ब्रजभाषा में सुधार किया पर खडी बोली को ऋषनाने के लिए उनकी भावना ने साथ नहीं दिया। विचार था कि कविता त्रजभाषा में ही हो सकती है। भारतेन्ट्-मंडल के सभी लेखक इसी विचार-धारा को मानकर चले। लेकिन सन् १६०० में 'सरस्वती' के प्रकाशन ने हि दी की काव्य-भाषा-अजमाषा-को वहा घवका फहंचाया। द्विवेदी जी के संपादक होते ही खडी बोली को काव्य की भाषा बनाने पर जोर दिया जाने लगा । द्विवेदी जी के विचार में बोलने श्रौर कविता लिखने की भाषा में श्रंतर रखना उचित नहीं था इसलिए उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि पद्य भी ब्रजभाषा की अपेचा साड़ी नोली में लिखा जाय। यह बात अप्रोजी के कवि बर्ड सवर्थ से मिलती-जलती थी, जिसने बोलचाल श्रीर काव्य दोनों की भाषा को एक रखने की सुमत दी। हिंदी में द्विवेटी जी ने जब यह बात कही तव लोगों को वह पसंद नहीं आई। आती भी कैसे ! अजमाधा के पर लोग लोग लह में। तमी क्या बहुत पीचे तक खड़ी बोली

के छायावादी रूप के विकास तक लोग ब्रजमापा की मिठास के कायल थे। कविवर सत्य नारायण ने तो यहाँ तक लिखा था कि जिस भाषा में भगवान ने मचल-मचलकर मम्खन-रोटी माँगी है उसकी विशेषता कौन वर्णन कर सकता है। १ ऐसी दशा में खड़ी बोली के 'खरदरेपन' के प्रति ऋरुचि होना स्वामाविक था। लोगो को विश्वास ही नहीं होता था कि माधर्य-निधि इस खडी बोली में भी सरचित रक्सी जा सकती है। श्री श्रीधर पाठक ने 'एकातवासी योगी' लिखकर खड़ी बोली के विरोधियों को चुनौती दी पर वे भी ब्रजमाषा के मोह को न छोड़ सके । यही बात श्री ऋयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' के सर्व-प्रथम खडी बोली के महाकाव्य 'प्रिय-प्रवास' के प्रकाशन पर रही। 'प्रिय प्रवास' की भाषा में भी खड़ी बोली का वह रूप नहीं त्रा पाया, जिसको शद खडी बोली का रूप कहा जा सके। द्विवेदी जी ने स्वयं भी कवितायें लिखीं और दसरों से भी लिखाई । इसका परिखाम पह हुआ कि 'सरस्वती' में खडी बोली की कवितायें ही प्रकाशित होने लगी। इसी बीच गप्त जी का उदय हुआ। 'आल्हा-पाठी' और बन्देलखडी इस वैतालिक को प्राचीन-काव्य परपरा से वैसे ही अकिंच थी, वह अपने अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर खडी बोली में लिखने लग पड़ा | द्विवेदी जी द्वारा कविताओं के संशोधित होकर छपने से भाषा का स्वरूप भी एक दम निखर गया और उसके बाद एक के बाद दुसरी रचना प्रकाश में आने लगी। 'भारत-भारती' का प्रकाशन खड़ी बोली के लिए चिर-स्मरगीय घटना है। यदि देवकीनन्दन खत्री की

१—मचिल-मचिल मॉमी हरि जामें माखन रोटी। बस्तिन की करि सके कही तिहि माषा कोटी॥

'चंद्रकाता संतित' ने हिंदी के पाठक पैदा किए श्रीर उर्दू पढ़ने वालों को हिंदी सीखने के लिए बाध्य किया तो 'भारत-भारती' ने हिंदी में किव पैदा किए श्रीर ब्रजभाषा के किवयों को खडी बोली में लिखने की प्रेरणा दी। प्रसाद श्रीर महादेवी ही नहीं श्रन्य कितने ही किवयों ने श्रपनी कलम ब्रजभाषा द्वारा साधी थी, पर 'भारत-भारती' के प्रकाशन ने उन्हें खडी बोली—एक मात्र खडी बोली—का बना दिया श्रीर वे गुप्त जी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर सीधे बढ़ने लगे। यही नहीं उनकी 'भारत-भारती' के छुद हरिगीतिका का इतना श्रिषक प्रचार श्रोर प्रसार हुश्रा कि उस काल के हर किव ने उस छुद में कुछ न कुछ जिल्ला। कुछ किवयों ने तो 'खंड-काब्य' भी उसी छुंद में लिखे। परिगाम यह हुश्रा कि शीब ही वह छुद काब्य-जगत में प्रतिष्ठित हो गया।

इस प्रकार दिवेदीजी के सहयोग से गुप्त जी ने खडी बोली का शृंगार करना श्रारम किया श्रोर कहना न होगा कि उन्होंने श्रकेले ही खडी बोली को खड़ा करके उसमें वह शक्ति श्रोर श्रोजस्विता भरी बिस पर श्राज का युग गर्व कर सकता है। उस दृष्टि से देखें तो कोई किव उनके सामने नहीं उहरता। उनके समकालीन श्रोर उतनी ही अतिमा रखने वाले किव श्री 'हरिश्रोध' हैं, जिन्होंने 'प्रिय-प्रवास' द्वारा खड़ी बोली में नई चेतना फूँकी थी, लेकिन उसके पश्रात् वे विकास नहीं कर सके। मुहाबरों के ज्ञान-प्रदर्शन के लिए 'बोल-चाल' श्रोर 'चौपदे' लिखने में वे लगे रहे। तमी उनकी 'वैदेही वनवास' श्रादि शिखली कृतियों में माषा का वह सुष्ठ रूप भी स्थिर नहीं रह सका जो 'पहले की 'प्रिय-प्रवास' श्रादि रचनाश्रों में था। इसके विपरीत गुप्त जी सदैव विकासेन्युस रहे हैं। निरंतर काव्य-प्रंथों के प्रस्थन के साथ

उनकी भाषा में परिष्कार होता गया है। आरंभ में उनमें 'हरि औष' जी की भाँति संस्कृत के तत्सम शब्दों श्रीर समास-बहुल वाक्यावली लिखने की स्रोर प्रवृत्ति थी; लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, वे तद्भव शब्दों की त्रोर भुकते गए त्रौर उनकी भाषा की सामासिकता दूर होती गई। भारतेंदु-कालीन अव्यवस्था ही नहीं, उन्होंने अपने समय की अनिश्चितता भी रूर की और उसे व्यवस्थित कर दिया। यों सर्वश्री रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, रूपनारायण पाडेय लोचन प्रसाद पाडेय आदि भी उसी समय से कविता लिखते आ रहे थे श्रीर उनकी भाषा में खडी बोली की शब्ता का उतना ही घ्यान था, जितना गुप्त जी की भाषा में, परंतु काव्य-भाषा में कवित्व की सृष्टि लेकर खडी बोली का जो रूप श्राया, वह गुप्त जी की छाप लेकर ही श्राया । दूसरे शब्दों में खडी बोली कविता की इतिवृत्तात्मकता में रस-संचार का कार्य सर्व-प्रथम गुप्त जी ने ही किया । साराश यह कि गुप्त जी द्वारा खडी बोली को काव्य की सव मान्य भाषा बनाने में जो योग दिया गया, उसकी महत्ता स्रौर उपयोगिता निर्विवाद है स्रौर इस दृष्टि से वे इस युग के हिंदी कवियों के अप्रग्णी हैं।

नई काव्य भाषा, नई राष्ट्रीय उद्भावना और नई स्राभिव्यक्ति की शैली के लिए गुप्त जी को काव्य का स्राधार भी नया ही चुनना पड़ा स्रोर उन्होंने स्रपने विषयों का चुनाव इस दृष्टि से किया कि वे स्रन्य किवयों से स्रलग एक नई ही भावना को जन्म देने वाले बन गए। पीछे हम कह स्राए हैं कि गुप्त जी स्रार्थ-संस्कृति के स्राधुनिक वैतालिक हैं स्रौर स्रार्थ-समाज की चढ़ती के दिनों में उनकी काव्य-रचना स्रारंभ हुई थी। हम यह भी कह स्राए हैं कि स्रार्थ-समाज का प्रयत्न हिंदू-राष्ट्रीयता को प्रश्रय देना था। इसलिए गुप्त जी ने स्रपने कथानकों

का चुनाव वहीं से किया है, जहाँ से वे इस हि दू-राष्ट्रीयता के सम्यक् निदर्शन के लिए अवकाश पा सकें। लेकिन चूँ कि वे भारतीय राष्ट्र की कल्पना और गांधीवाद से भी प्रभावित हैं और कियात्मक रूप से उसका प्रमाण भी दे चुके हैं इसलिए उनकी राष्ट्रीयता में संकीर्णता नहीं प्रत्युत सास्कृतिक चेतना की पुकार है। उसमें सिक्ख, बौद्ध और हिंदू तथा मुस्लिम इन चारों संस्कृतियों का सगम है। गुप्त जी द्वारा लिखित रचनाओं को श्री धर्मेंद्र ने निम्नलिखित ढंग से विभाजित करके तालिका बनाई है। १:—

| संख्या | स्रोतश्रे ग्री        | रचनाऍ                      |
|--------|-----------------------|----------------------------|
| १      | राष्ट्रीय, जातीय या   | भारत-भारती, स्वदेश-        |
|        | सामाजिक               | संगीत, वैतालिक, किसान      |
| *      | रामचरित-मूलक          | साकेत, प चवटी              |
| રૂ     | कृष्णचरित-मूलक        | द्वापर                     |
| x      | बौद-संकृति मूलक       | यशोधरा ग्रानध              |
| ય      | हिन्दूसंस्कृति-मूलक   | हिन्दू, विकटभट, रंग मे भग, |
| ,*     |                       | पत्रावली                   |
| Ę      | स्विक्ख-संस्कृति मूलक | गुरुकुल                    |
| 6      | <b>पुरास्-मूलक</b>    | चन्द्रहास, शकुन्तला,       |
|        |                       | तिलोत्तमा, शक्ति           |
| 5      | महाभारत-मूलक          | जयद्रथ वध, सैरबी, वक-      |
|        |                       | संहार, वन-वैभव, नहुष       |
| 3      | विविष संग्रहात्मक     | मंगल घट, में कार           |

१-- 'मुत बी के काव्य की कारुख धारा'।

यह तालिका ऋत्यत सुंदर है और विद्वान लेखक ने विभाजन भी ऋत्यंत बुद्धिमानी से किया है; किन्तु इसमें 'सिद्धराज' जैसी मध्यकालीन भारतीय सस्कृति की कृति को कहीं स्थान नहीं दिया गया । उसे भी हिन्दु-सस्कृति-मूलक श्रेणी में स्थान दिया जा सकता है । हाल में गुप्त जी कई कृतियाँ और निकली हैं, जिनमें 'कुणाल' श्रौर 'काबा श्रौर कर्वला' प्रमुख हैं। इन कृतियों में 'काबा श्रौर कर्वला' का विशेष महत्त्व इसलिए है कि कवि ने बहुत दिन से मुस्लिम-एस्कृति को वाणी देने के लिए 'इसन-इसेन' लिखने की सोची थी। संभवतः उसी विषय को 'कावा श्रौर कर्वला' में पूर्ण किया है। इस कृति से वे इस दोष से बच गए हैं कि उन्होंने मुस्लिम-सस्कृति पर कुछ नही लिखा । इन कृतियों के त्रतिरिक्त उन्होंने बॅगला के नवीनचन्द्र सेन के 'पलासी का युद्ध' श्रीर माइकेल मधु-सदन दत्त के 'विरहिणी बजागना' तथा 'मेवनाथ वध', सहकृत के भास के 'स्वप्न वासवदत्ता' और फारसी के उमर खैयाम के 'स्वाइयात उमर ·वैयाम' त्रादि प्र थो के त्रनुवाद भी 'मधुप' नाम से किए हैं। उनके मीलिक श्रीर श्रनुवादित यथों के श्रितिरिक्त यहुत सी फुटकर रचनाएँ भी पत्र पत्रिकात्रों में बराबर छपती रहती हैं। यो सब मिलाकर सख्या की दृष्टि से ग्रप्त जी ने काव्य की सर्वाधिक प कियाँ लिखी हैं श्रीर हिन्दी का कोई कवि उनकी समता इस सम्बन्ध में नही कर सकता, यह कहना किसी सीमा तक अल्युक्तिपूर्ण नहीं है। साथ ही इस तालिका से यह भी प्रकट है कि उनकी ऋधिकांश रचनाएँ कथात्मक हैं। क्यानक उनकी प्रतिमा के विकास का साधन सा है। यही कारसा है कि उनको प्रकथ काव्य में अधिक सफलता मिली है-स्फ्रट काच्यों में नहीं ।

इमने यह देखा है कि ग्रप्त जी की श्रिधकाश रचनाएँ कथानको के सहारे विकसित हुई हैं और वे कथानक भी अतीत इतिहास के पृष्ठों से लिये गए हैं। प्रश्न होता है कि युग के साथ चलने वाले इस कवि ने ऐसा क्यों। कया ? उत्तर सहज ही यह दिया जा सकता है कि ग्रप्त जी राष्ट्रीयता का शंखनाद करने वाले रहे हैं। त्रात: त्रातीत की श्रोर उनकी दृष्टि इसलिए रही है कि वर्तमान संघर्ष में उन्हे उद्बोधन के लिए कोई सामग्री नहीं मिली। अरतीत की कथाएँ इदय में वीरता जगाती हैं, गौरव के प्रति ललक पैदा करती हैं, पतन के गर्त से उठन की प्रेरचा देती हैं, मृत-प्राय शिरात्रों में नवस्पन्दन भरती हैं, वर्तमान से ज़कते की शक्ति देती हैं श्रीर भविष्य के लिए ठोस श्राधार प्रस्तुत करती हैं। श्रुतः गुप्त जी जैसे पूर्व गौरव की कथा कहने वाले वैष्णव कवि द्वारा यदि ऐसा हुआ है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर जिस भारतेन्द युग के सास्कृतिक विचारों के संस्कार लेकर वे जन्मे थे, उनमें अतीत की गाथा गाने की अलग परेगा थी। इसीलिए जब उन्होंने 'जयद्रथ-वध' की रचना की तो उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा-"हिंदी में आजकल ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है. जिनके द्वारा इमें अपनी पूर्व परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान होकर सब प्रकार की उन्नित करने में प्रोत्साइन मिले।"

यहीबात 'भारत-भारती' की इन पंक्तियों में है:— इम कौन ये क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्यायें सभी॥ इस अकार यह सफ्ट है कि गुप्त जी की अतीत के प्रति विशेष ममता

१—वर्तभान यह त्रायोजन है, जिस भावी जीवन का।
कुछ त्रतीत सकेत मिले तो, त्राधिक काम इस जन का।।

का कारण यही है कि उसके विना वर्त मान श्रौर मिविष्य की दिशा का निर्देश ही नहीं हो सकता । गुत जी की सबसे पहली रचना 'रम में मंग' है जो सन् १६०८ में प्रकाशित हुई थी । इस रचना में वृँदी-नरेश वीर सिंह के श्रनुज लालि है की कन्या से चित्ती है के राणा का पाणि प्रहण सपन्न हुआ । बिदाई के समय बात-चीत में आग्र में विगड़ गई श्रौर वर-समेत वरातियों को वीर-गित पानी पड़ी । बंधू को सती होना पड़ा श्रौर'रंग में मंग' हो गया । यह प्रथम काब्य है । इसमें परस्पर की फूट की वह मलक है, जो राजपूतो के गौरव के लिए कलंक रही है, परंतु जिसको लेकर भी नारियों के सतीत्व की मलक दिखाने में किय को श्रानन्द श्राता है । इसके बाद दूसरी रचना 'जयद्रथ-बध' में भी कथानक मले ही महाभारत का ही, विषय वही श्रापसी फूट है । पर राजपूतो की नहीं, उनसे सहको वर्ष पूर्व कौरवों और पाण्डवों की । उत्तरा के चित्र की उसमें विशेष रूप से विकसित का की है । उसका लक्ष्य है 'न्यायार्थ अपने बंधु को दण्ड देना' और कर्त व्य के लिए बिलदान होना '

'जयद्रथ-वध' में किव ने बड़े ऊँचे स्वर से पूर्वजों के चिरत-गान का उपक्रम किया था श्रोर उसका वह स्वर कभी मंद नहीं हुश्रा। यह कृति भी काव्य-प्रेमियों के निकट बड़ी श्रादर की वस्तु रही है। उसके बाद शकुन्तला' एक पद्य-बद्ध कथा है, जिस पर कालिदास का स्पष्ट प्रमाव है। 'शकुन्तला' के पश्चात 'पंचवटी' का नाम श्राता है। यह भी खराड काव्य है श्रीर लक्ष्मण के चरित्र के प्रकाश के लिए लिखा गया है। यह सन १६२५ की रचना है। यह काल वह है, जब छाया-वादी काव्यों का उत्थान श्रारंभ हो गया था श्रीर 'कला कला के लिए'

१—वाचक प्रथम सर्व त्र ही जय जानकी जीवन कहो । फिर पूर्वजों के शील की शिचा तरेगों में बहो ।।

के सिद्धात की पुकार हिंदी में भी लगाई जाने लगी थी। हमारा कवि भी समय की आवश्यकता के अनुकल काव्य सुजन में तत्पर हुआ श्रीर उसने 'पचवटी' की रचना द्वारा यह बताया कि भले ही मैं कथानक लेकर काव्य-रचना करता हॅ लेकिन तुम यह मत सममो कि मैं तुम्हारी सुदुमता को प्रहरण नहीं कर सकता । 'पंचवटी' में प्रकृति भी पहले-पहल नात जी के काव्य में स्वतंत्र रूप से स्थान पाने लगी है । राम लक्ष्मण श्रौर सीता की वन की रहन-सहन में पशु-पद्मी श्रौर वनचारी मिलकर एक त्योवन की छटा छहरा देते हैं। लक्ष्मण को ग्रप्त जी ने यहाँ सजीव बनाया है। सजीव का अर्थ यह है कि बाल्मीकि और तुलसी के लक्ष्मण उम्र होते हए भी उस विगड़ी हुई मोटर की तरह हैं, जो चालू मोटर के पीछे बाँघ दी जाती है और जिसकी अपनी कोई हलचल नहीं होती। परंत गप्त जी के लक्ष्मण यहाँ सजीव होगए हैं- बोल उठे हैं। 'पंचवटी' में हास-परिहास के बीच जीवन की कठोर वास्तविकता को सहने में सद्धम राम, लक्ष्मण श्रीर सीता का चरित्र गाईस्थ्य जीवन की ऐसी उज्ज्वल मुलक देता है कि वन भी स्प्रहाणीय हो उठा है। 'पचवटी' शब कलात्मक दृष्टि-कोण से लिखी गई कृति है, जिसमें कथा में थोड़े से परिवर्तन के अतिरिक्त - और वह भी काञ्यात सौदर्य की अभि-वृद्धि के लिए-कवि ने न उपदेश दिया है न 'जानकी-जीवन की जय' बुलवाई है। मानवता की सामान्य भूमि पर ही उसके पात्रों के कार्य-कलाप होते हैं। कुछ लोगों को यह अखरा है, पर काव्य-कला

त्र-चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में । रवन्छ चाँदनी छिटक रही है अविन और अंकर तल में । पुलक प्रकट करती हैं घरती हरित तृथीं की नीकों से । मानो कीम रहे हैं तर्द भी मेंद्र पवन के केंक्निकों से ।

के चरम विकास की दृष्टि से यह सामान्यता वांक्रनीय हो उठी है। भाव,भाषा और शैली की दृष्टि से 'पंचवटी' अत्युत्तम अंथ है। कहते हैं कि 'पंचवटी' 'साकेत' की भूमिका है, जिसमें किन ने लक्ष्मख के चरित्र को सबसे आगे रखकर उस पर ही सारा ध्यान केन्द्रित किया है। शूर्पण्खा, राम, लक्ष्मण तथा सीता के संवाटों ने इसकी रोचकता कई गुना बढ़ा दी है।

'श्रनघ' भी इसी काल की रचना है। यद्यपि वह नाटक की श्रेगी में त्राता है. तथापि कथात्मक होने से वह प्रबन्धकाव्य की दृष्टि से यहाँ भी विचार का विषय बन सकता है। उसको गाँधी जी के प्रभाव से पूर्ण त्राच्छादित समिक्तए । उसका नायक 'मध' गाँधी जी का ही संज्ञित सस्करण या बौना रूप है। श्रामोद्धार. त्रख़्तोदार त्रौर रचनात्मक कार्य-क्रम में उसकी पूर्ण श्र**दा** है। सत्याग्रही वीर है, जो दुरमन का भी प्रतिकार नहीं करता। इस काव्य के उपसंहार में राज्य की महारानी द्वारा मध के कार्य के ब्रोचित्य की प्रशंसा की गई है। इसमें मानवता के प्रति उदार दृष्टि-कोग के साथ राष्ट्रीय भावना भी पूर्ण रूप से समाविष्ट है। उसके त्रागे कवि फिर देश की महाभारतीय संस्कृति के प्रति उन्मुख . होता है त्र्यौर 'त्रिपथगा' देता है। इसमें 'वन-वैभव', 'वक-संहार' त्रीर 'सैरन्बी' तीन काव्य सम्मिलित हैं। तीनों खंड काव्य हैं ग्रीर महामारत कें कथानकों के आधार पर हैं। 'ग्रनघ' बौद्ध कथानक था, उसमें गाँधीवाद की सामयिक ब्रावश्यकता का समाधान मिल सकता था, क्योंकि बौद धर्म श्रीर गाँधीवाद की मानव-पूजा में काफी साम्य है। अब कवि फिर हिन्दु-राष्ट्रीयता की ओर आया और महाभारत से कथानक चुने। 'वन-वैमव' में युधिष्ठिर के चरित्र

की महत्ता प्रदर्शित है। गंधवीं के कौरवों को बन्टी बना लेने पर भ्रजु<sup>°</sup>न, भीम त्रादि कौरवों की स्रोर से लडते हैं। चित्ररथ जैसे मित्र से भी अर्जुन को लड़ना पड़ता है-कत्त व्य-वश । युधिष्ठिर ने उस समय जो कुछ, कहा है, वह भारतीय-राष्ट्र की हिन्दू-मुस्लिम-दो जातियों के लिए अनुकरखीय है । 'बक-संहार' में कुन्ती के कर्त्तंच्य पालन ग्रौर वात्सल्य की भावना के सवर्ष का चित्र है। त्र्यतिथि-धर्म की व्याख्या भी उसमें सुंदर ढंग से की गई है। ब्राह्मण्-परिवार के सदस्यों में जब बक राह्मस के यहाँ जाने के लिए। बिवाद होता है तब उसकी करुण दशा देख कुन्ती ऋपने षुत्र को मेजने की स्वीकृति देती है। स्वीकृति के साथ ही वात्सल्य भाव उमड़ता है। वह द्वंद्व उसमें ऋच्छी तरह प्रदर्शित है। भीम द्वारा बक का वध होने पर प्रजा निर्मी क होकर जीवन-यापन करती है। 'सैरन्त्री' में कीचक और द्रौपदी की कथा है। कीचक की बहन सुदेण्या का चरित्र इसमें अञ्छा नहीं उतरा। ये रचनाएँ सन् १६२७ की हैं। इनके बाद 'विकट-मट' श्रीर 'गुरुकुल' का काल है । ये १६२८ की रचनाएँ हैं। पहली में बोध्युर-नरेश के सरदार देवीसिंह का श्रपने प्राचीं द्वारा आला-सम्मान का मूल्य चुकाने का वर्शन है। उनके पुत्र ऋोर पौत्र भी उसी पथ के पथिक होते हैं। यहाँ भी 'रंग में भंग' जैसी ही राजपूरी अान-वान की ओर संकेत है, जिसमें देवीसिह के पौत्र सवाई सिंह की माँ का द्वात्र तेज वर्सित है। वह ससुर

१—बहाँ तक है आपस की आँच। वहाँ तक वे सी हैं हम पाँच। किन्तु बदि करे दूसरा जाँच। गिने तो हमें एक मी, पाँच । कीन हैं वे: गधर्व गँवार। करें जो आकर यह, व्यवहास।

त्रौर पित की मृत्यु होने पर भी रोने की नहीं, त्रान-बान की चिन्ता करती है । 'पुरुकुल' में सिक्लों के गुरुत्रों के जीवन-वृत्त विश्ति हैं। वीर बन्दा का चरित्र इसमें त्रत्यत उज्ज्वल है। त्राधी से त्रिकि किवता गुरु गोविन्दिसिंह के चरित्र पर केंद्रित है। 'सिद्धराज' का प्रकाशन यद्यपि १६३६ में हुत्रा, तथापि उसका प्रारम्भ बहुत पहले हो चुका था। उसमें मध्यकालीन वीरों की कथा है। इसमें चृत्रियों के पतन की मीमासा है । गॉधी जी के ३०-३१ के त्रान्दोलन से पहले किव की यही कथात्मक रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें 'शक्ति' त्रौर 'किसान' दो खंड-काव्यों को हमने जान वृक्तु कर पिछे के लिए रखा है। पहला 'सम्मिलित शक्ति' द्वारा वर्तमान दुर्दशा के कर्तात्रों को मिटाने की त्रोर संकेत करता हैं । दूसरे में एक किसान की करण

३-र्संघ-शांकि हीं कलि-दैत्यों का मेटेगी अगतंक।

क्या है, जो पहले अफ्रीका में कुली बन कर और फिर युद्ध में जिमिरिस नदी के किनारे बिलदान हो जाता है। पहली कृति में देवी की भावात्मक मृति है, दूसरी में सामियिक समस्या है। दूसरी का मूल्य इसिलिए भी है कि वही अकेली कृति गुत जी ने सामियिक कथानक पर लिखी है। इन प्रबंध-काब्यों के अतिरिक्त 'भारत-भारती' (१९१३), 'पत्रावली' (१९१६), 'स्वदेश-संगीत' (१९२५) आदि काब्य-ग्रंथ हैं, जो कथात्मक नहीं हैं परन्तु भावनाएँ लगभग कथा-काब्यों की हिन्दू-राष्ट्रीयुता से मिलती-जुलतो हैं।

यहाँ पुस्तकों के विषय का सिव्तत-सा परिचय देने की चेष्टा की गई है। यह सन् १६३० तक की पुस्तकों के विषय में है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि का ध्यान हिन्दुत्रों की दुर्दशा की स्रोर है और वह कभी ऐसा कथानक चुनता है, जिससे उनका पतन प्रकट हो, कमी ऐसा, जिससे उनमें जोश ब्राए ब्रौर कमी ऐसा जिससे वर्तमान राष्ट्रीय जीवन की भी कतक आ जाय। लेकिन अभी कविकापय निश्चित नहीं है। वह न गाँधीवाद की ब्रोर ही कुक पाता है, न हिन्दुत्व की श्रोर ही। उसकी श्रात्मा खोज रही है कि सचा पथ कहाँ है। वह राजपूरी शौर्य में है या सिक्खों के गौरव में, महामारत-कालीन संस्कृति की कथात्रों में है या बुद्ध की मानवता में, राम की गुखावली में है या भारत-माता के गुख-गान में ? कहाँ है वह ध्येय जिसकी ब्रोर किव बढ़े ! सन् १६३० तक वह ऋनिश्रय की दशा में पड़ा .रहता है । उसमें साधना है, लगन है, माषा का सौष्ठव है, कला है, ऋमिन्यंजन का कीशल है, परन्तु स्थिरता नहीं है। हाँ इतना अवस्य है कि उसकी कला का विकास सब से अधिक हुआ है राम कथा के अंश में, अर्थात् वांचवटी में।

यह बात उसके हृदय में बैठ गई है। उससे पहले वह राम के 'चरित' के लिए कलम उठा भी चुका है—'साकेत' के चार सर्ग सन् १६१६० १७ में लिख कर। सन् ३० के बाद उसी को फिर से उठाता है और उसी रामचरित को गाने के लिए प्रस्तुत होता है। उसमें वह अब तक की सामाजिकता और राष्ट्रीयता का अध्याहार कर देता है और शुद्ध मानवता की दृष्टि से उस लोक-पावन चरित्र को गाता है, जिससे सहज ही लोग किव बन सकते हैं।

'साकेत' किन के जीवन-काल में एक विभाजक रेखा का काम करता है। इसके प्रकाशन के बाद उसके साहित्य-सुजन में स्पष्ट ही कई परिवर्तन हुए हैं। सब से पहली बात तो यह है कि क्रेंब वह छोटी-छोटी कथाएँ न लिखकर बडी-बडी कथाएँ लिखने लगा है। 'साकेत' 'यशोधरा', 'द्वापर' ब्रादि से प्रकट है। 'नहुष', 'कुणाल', 'काबा ब्रोर कर्वला' ब्रादि की कथा भले ही छोटी हो ब्रोर कलेवर भले ही बडा न हो, परंतु वे प्रतिपादित विषय की विशदता से बडी-बड़ी कथाओं की कोटि में ही ब्राते हैं। दूसरी बात यह है कि किव 'साकेत' से रामका पक्का भक्त हो गया है। 'साकेत' राम के चरित्र का गान है ही। 'यशोधरा' ब्रोर 'नहुष' के मंगलाचरण में भी उसकी राम-भक्ति दर्शनीय है। 'यही क्यों 'द्वापर' भी, जो कृष्ण-चरित्र का

१—राम, तुम्हारा वृत्त 'स्वय ही काव्य है, कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है।

२—(अ) राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम-रूप-गुण-लीला-लाम, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरजनाम। धन्य हमारा-भूमि भार भी, जिससे तुम अवतार धरो, मुक्ति-मुक्ति माँगें क्या तुम से, हमें मिक्त दो, हे अमिताम!

गान है, उन्होंने राम का मक्त होकर ही लिखा है 13 यह देखकर एक आलोचक ने गुम जी को जुलकी का अवतार भी कहा है। जुलकी ने भी कृष्ण की मूर्ति को देखकर ऐसी ही बात कही थी। उत्तिसी बात यह है कि मानवता की व्याख्या वह प्रस्तुत करने लगा है। जीवन के उच्चस्तर पर वह खडा होकर समानता और विश्व-बन्धुत्व की रट लगाता है। जीवी बात यह है कि अव वह नारी जाति के प्रति अपार श्रद्धा-भाव से भरा है और उन्हें उनके उज्ज्वलतम रूप में प्रस्तुत करना चाहना है। यों तो राजपूती-संस्कृति की खंड-कथाओं और महाभारत के कथांशों पर लिखी कृतियों में भी यह विशेषता थीं। 'रंग में मंग', 'जयद्रथ-वध', 'विकट-भट', 'त्रिपथगा आदि में नारी को महत्त्व का स्थान दिया गया है। लेकिन इनमें नारी का जो रूप है, वह परंपरा-मुक्त-सा है, विकरित चरित्र के

र—(ब) क्योंकर हो मेरे मन-मानिक की रह्मा त्रोह ।

मार्ग के लुटेरे—काम क्रोध मद लोम मोह ॥

किन्तु मैं बहूँ गा राम,

लेकर तुम्हारा नाम,

रक्लो बस तात, तुम थोडी ह्ममा, थोडा छोह ॥

र—घनुकांख वा केस्नु लो श्याम-रूप के संग,

मुक्त पर चढ़ने से रहा, काम दूसगारने ।

४—कहा कहीं छिवि त्राज रि मले बहोर नाथ !

गुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बान लो हृहस ॥

५—निज हेतु बरसता नहीं ब्योम से पानी ।

हम हो समछि के लिए व्यक्ति बिल्दानी ॥

दर्शन वहाँ नहीं होते. कर्तव्य धर्म की पुकार लगाकर खुप हो जाना ही इन काव्यों की नायिकात्रों का कार्य है: स्वतंत्र ऋस्तित्व वे नहीं रखतीं। लेकिन 'साकेत' को उर्मिला श्रीर कैकेयी, 'यशोधरा' की यशोधरा श्रीर 'द्वापर' की विधता को श्राप कभी सला नहीं सकते। एक बात इन नारी-चरित्रों के विषय में यह भी है कि ये सब उपेन्नित पात्र हैं। 'साकेत' की उर्मिला तो स्पष्ट ही गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा समाए पथ पर चलकर ही कवि ने निर्मित की है और कवि ने वाल्मीकि श्रौर तुलसी की भूल का परिष्कार करने के लिए ही उर्मिला के चरित्र को प्रधानता दी है। वह प्रधानता भिली है या नहीं इसे इम आगो चलकर देखेंगे। 'यशोधरा' के संबंध में कवि ने स्वयं ही लिखा है कि भगवान बुद्ध और उनके अमृत-तत्त्व की चर्चा तो दर की चात है, राहुल-रजनी के दो-चार ब्रॉस् ही तुम्हें इस में मिल जायँ तो बहुत सममाना । श्रीर, उनका श्रेय भी 'साकेत' की उर्मिला देवी को है, जिन्होंने कुपापूर्वक किपलवास्त के राजोपवन की ख्रोर मुक्ते संकेत किया है।" 'द्वापर' की विधृता' तो उनके द्वारा ही खोज कर निकाली गई है; जो उर्मिला, कैकेयी श्रीर यशोधा जैसी महारानियों के बीच अपनी साधारखता लेकर भी कवि की लेखनी से उँची उठ गई है। पाँचवीं बात यह है कि स्रव कवि की कल्पना और अनुभूति में विशदता आ गई है, इसीलिए उसने 'साकेत' से पूर्व की रचनाश्रों में प्रदर्शित इतिबृत्तात्मकता छोड़ दी है। त्र्यव वह कथात्रों त्रौर उसके पात्र तथा *घटना*श्रों का वैसा व्योरा नहीं देता जैसा पहले देता था। ऋव तो उसमें काट-खाँट कर पुरानी चीज़ को भी नया रूप देने की प्रवृत्ति जान गई है। त्रव वह कला का कुवारी है गया है और कला ग्राभ- ब्यक्ति की कुशलता को मानने लग गया है। यही कारण है कि

श्रमिन्यजना शैली की विभिन्नता से 'साकेत' से श्रागं वाले काव्यग्रंथों में श्रविक कलात्मकता है। छठी बात यह है कि श्रव वह
समन्वय की श्रोर वहा है। यद्यपि कथायें रामचिरत-मूलक (साकेत),
बुद्द-चिरत-मूलक (यशोधरा), कृष्ण-चिरत-मूलक (द्रापर),
राजपूत-चिरत-मूलक (सिद्धराज), श्रुपि-चिरत-मूलक (नहुष),
मानव-चिरत-मूलक (कुणाल) श्रीर मुस्लिम-चीर चिरत मूलक
(कावा श्रीर कर्वला) है, तथापि सब के मीतर मानवता की खोज
श्रीर सद्गुणों की व्याख्या है। मानों कवि मधुप-वृत्ति से सब संस्कृतियों
के तत्त्व लेकर मानव-संस्कृति गढ़ रहा है। सातवीं बात यह है कि
उसमें भारतीयता का वह विशाद रूप श्राया है, जो मानव-मात्र के
लिए ग्राह्म श्रीर कल्यासकारी है। पहले की संकीर्याता उसमें नहीं
रही है।

'साकेत' के परचात लिखे जाने वाले काव्यों के सम्बन्ध में इतना जान लेने पर अब हम संदोप में कुछ प्रमुख अंथों पर भी विचार कर लें। वैसे 'साकेत' के पहले लिखे जाने वाले अंथों में 'भारत-भारती" 'बयद्रय-वध', 'अनध' और 'पंचवटी' पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इन अंथों में कवि की कला का पूर्ख विकास नहीं है। 'बंचवटी' को छोड़ कर, जो कवि के भविष्य में कंला-पिय होने का संकेत करती है अगर जिसमें उसकी कला विद्या-शावक की मौति पंख फड़फड़ाने लगी है, शेष अंथों में आवेग, उतसाह और स्कृतिं तो है, पर कला का सुन्दर रूप नहीं है। ही, स्थल-स्थल वर कींव की रसाल्यकता स्थल लिखत है। तो इस कवि

<sup>(---</sup> अभिव्यक्ति की कुंशस शकि ही ती कला þ

के 'साकेत' से पूर्व लिखे प्र'यों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी केवल बाद के कुछ, ग्रंथों का ही परिचय देंगे ! स्थानामाव भी इस में एक कारण है।

'साकेत' ग्राप्त जी की सब से प्रमुख रचना है। इसे उन्होंने बड़े मनोयोग से लिखा है श्रीर इसमें किव की कला का चरम-विकास हुश्रा है। इसकी कथा वही है, जो वाल्मीिक की 'रामार्यण' श्रौर 'रामचरित मानस' की है, लेकिन उसमें गुप्त जी ने परिवर्तन कर दिया है। इस परिवर्तन से उसमें मौलिकता आ गई है। तलसी ने भी वाल्मीकि के कथा-विधान में परिवर्तन किया था और उनके नर राम को नारायण बना दिया था । तुलसी ने राम को ईश्वर का अवतार कहा है । उन्होने उसे आराध्य बना कर भक्ति का साधन बनाया है और एक त्रोर त्रादर्श मानव ऋौर दूसरी त्रोर प्रभु बनकर वे यहाँ रहे हैं। उनकी लौकिकता भी अलौकिक है। वे सगुण और निगु च दोनों हैं—'सगुण्हि अगुण्हि नहि कछ भेदा'। लेकिन गृप्त जी के राम उन से भिन्न हैं। वे अवतार भले ही हों पर हम से भिन्न नहीं हैं। वह इसलिए कि तुलसी की धार्मिकता का स्थान आज विज्ञान ने ले लिया है श्रीर भक्ति बौद्धिकता की चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो गई है तथा नैतिकता की हरिशी भोग-विलास की मरुभमि में तबप-तबप कर प्राण दे चुकी है । ऐसी स्थिति में तुलसी की वह राम-कथा ' जो मिक की चीज थी गुप्त जी में आकर एक गृहस्य वैष्णव के काव्य की वस्तु बन गई है । इसलिए स्वयं गुप्त जी के राम कहते हैं कि मैं भव को

१—राम राजा ही नहीं पूँचावितार पिन्न, पर न हम से भिन्न हैं, साकेत का ग्रंह-चित्र हि

वैंमववान बनाने और मानव को इतना विकसित करने आया हूँ कि वह ईश्वर बन जाय। मैं स्वर्ग या मुक्ति का संदेश (तुलसी के राम की माँति) लेकर नहीं आया, वरन इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। मानों कोई आधुनिक महापुरुष राम के रूप मे हमे अपना संदेश दे रहा हो। तभी गुप्त जी को अपने राम के मानव और ईश्वर होने के संबंध में दुविधा भी होती है। लेकिन वह दुविधा उनके राम को मानव के चरम विकास—ईश्वरत्व—की ओर स्थिट को ले जाने में बाधा नहीं डालती। इस प्रकार गुप्त जी के राम आदर्श एहत्थ हैं, जिसकी इस काल में, जब कि गाह स्थ का नाम मिट-सा चला है, अत्यन्त आवश्यकता है। राम इम से दूर न हो जाँय इसीलिए तुलसी की वह अलौकिकता भी गुप्त जी ने नहीं रक्खी, जिससे समुद्र में पत्थर तैरते हैं या चरण-धूलि से आहल्या तर जाती हो।

वैसे 'साकेत' का उद्देश्य राम-गुण्-गान नहीं है। उसका उदेश्य है—उर्मिला के चिरत की महत्ता प्रतिपादित करना। किन ने अपने गुरु द्विवेदी जी से प्रेरणा पाई कि उपेद्धित पात्रों पर भी लिखा जाय। कवीन्द्र रवीन्द्र ने उर्मिला की ओर संकेत किया था और वाल्मीकि

१—मव में नव वैभव व्याप्त कराने आया , नर को ईश्वरता मात कराने आया । संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ध का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ध बनाने आया । २—राम तुममानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमें हुए नहीं सभी कहीं हो क्या.

न्त्रीर तुलसी की भूल भी बताई थी । द्विवेदी जी ने कवीन्द्र की बात हिन्दी में रक्खी और योग्य शिष्य की भाँति ग्रप्त जी ने उर्मिला है। नहीं 'साकेत' के भीतर कैकेयी, मार्ग्डवी, श्रुतकीर्ति, मरत, शतुझ, सभी पात्रों का उद्वार करने की चेष्टा की। लक्ष्मण के लिए वे 'पचवटी' में प्रयत्न कर ही चुकेये। यो रामायण के लगमग समीपात्रों को उन्होंने प्रकाश दिया। इसी के लिए उन्होंने कथा के घटित होने का चेत्र 'साकेत' ( ऋयोध्या ) ही रक्खा, जहाँ उपेवित पात्र रहते रहे हैं श्रौर वनवास से लेकर लंका-विजय तक की सारी कथा इनुमान जी द्वारा संज्ञेप में कहला दी श्रौर विषष्ठ जी ने सब को दिव्य दृष्टि द्वारा रावण-वध दिखा दिया । इसमें बेचारे इनुमान भी हिमालय जाने से बच गए क्योंकि भरत ने उन्हे वागा से गिरा लिया था त्रीर त्रपने पास की सजीवनी बुटी से उन्हें जिला लिया था । उसी संजीवनी को लेकर इनुमान लंका गए त्रीर लक्ष्मण जीवित होगए । इसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्यावासियों तथा उनके नेता भरत श्रीर शत्रुघ की वीर-भावना का परिचय मिल गया। साथ ही उर्मिला की दुर्गा-मूर्ति का दर्शन होगया । यह सब परिवर्तन केवल उर्मिला के चित्त पर अधिक जोर देने के लिए ही हुए हैं; परंतु लोगों की दृष्टि में लक्ष्मण और उर्मिला ऐसे महाकाव्य के नायक-नायिका नहीं बन सकते जहाँ राम और सीता की उपस्थिति हो; क्योंकि राम का चरित्र हाथी का पाँव है, जिसमें सबके पाँव समा जाते हैं । इस लिए लोग इसे असफल महाकाव्य मानते हैं । इस शास्त्रीयता की उलमान में नहीं पड़ना चाहते । हमें तो यह देखना है कि कवि उपेद्धितों को प्रकाश में लाने में सफल हुआ है या नहीं। यदि हुआ हैं तो 'साकेद' का महाकान्यत्व सफल है और यदि नहीं हुआ त

असफल । इसी दृष्टि से इम किव के प्रति सहानुभूति रख कर विचार कर सकते हैं और उसके प्रति न्याय भी कर सकते हैं।

जैसा कि इस कह चुके हैं 'साकेत' का महल उर्मिला के श्रॉसुश्रों पर श्राश्रित है। श्रारम भी उर्मिला श्रौर लक्ष्मण के संवाद से हुश्रा है। उस वार्तालाप में गुप्त जी ने श्रपनी बाग्विदग्धता का परिचय तो दिया ही है उर्मिला के जीवन में श्राने वाले लंबे वियोग की तीव्रता के लिए हास्य-विनोद का चरम रूप भी प्रकट कर दिया है। इस हास-परिहास से साकेत का प्रारंभ किव के कला-प्रेम को भी प्रकट करता है श्रौर श्रमिव्यक्ति कौशल को भी। लक्ष्मण के जागने पर उर्मिला तोते को मौन देख कर पूछती है—

रे सुभाषी बोल, क्यों चुप हो रहा ? लझ्मण उत्तर देते हैं—

> नाक का मोती श्रधर की काति से, बीज दाबिम का समक कर भ्राति से, देख कर सहसा हुश्रा शुक मौन है, सोचता है, श्रम्य यह शुक कौन है?

इसे पढ़ कर लगता है कि उर्मिला श्रीर लक्ष्मण नाटक के दो फात्र हैं, जो कविता में बोल रहे हैं।

परन्तु यह हास्य-विनोद चिर-स्थायी नहीं। राम के वनवास से सब कुछ चिर-स्दन में बदल क्या। राम के साथ लक्ष्मण भौर सीता चल दिए। सीता को अपना भाग मिल गया। पर उर्मिला १ वह कर्न भीन जा सकी। वही उर्मिला जो स्वर्गी य सुंख में हुनी थी

१ - वीत ने अपना माग लिया। पर इंसने वह मी त्याग दियो। र र-यरण-जीवन की यह संगिनी। वन सकी वन की न विहेंगिनी।

सदा को श्रकेली रह गई। उसने कुछ कहा तक नहीं। कहती तो (प्रयतम के पथ का विष्न बनती। उसने अपने मन से कहा कि वै ' धर। १ श्रीर यह श्राशा प्रकट की कि यदि कभी रात की निस्तब्बता में भी प्रियतम ने याद कर लिया तो वह सब कुछ पा लेगी। र पर यह मुक त्याग जीवन भर उसे रुलाता रहा । कवि ने नवम 'सर्ग में इस विषय का सुन्दर विवेचन किया है। उसमे प्रकृति-वर्णन कुछ परपरा-बद्ध है, परन्त फिर भी सन्दर है। छंदों का चर्या-चर्य बदलना कवि की मनोवैज्ञानिकता को प्रकट करता है। उसके लिए वह रदन ही गान बन जाता है। 3 हनुमान द्वारा लड़ा की कथा सुनने पर कवि ने उर्मिला की दर्पाकृति का भी चित्रण किया है. जो उसके ब्राँसब्रों मे एक नवीन काति उत्पन्न कर देता है। उसके आँस मिलन में भी नहीं सखते। ४ यो उर्मिला के आँस ही आँस साकेत में प्रधान हैं। लोगों का कहना है कि उर्मिला का ऋतिरदन उसे सामान्य स्त्री बना देता है, जो महाकाव्य की नायिका में न होना चाहिए। हमारा कहना है कि गुप्त जी ऐसे युग में है जहाँ सामान्य ही लोक-प्रिय श्रीर उपयोगी है, श्रतः उर्मिला का चरित्र सन्दर है, उसमें कोई कमी नहीं।

१—कहा अर्मिला नें—हे मन ! तू प्रिय पथ का विन्न न न । ज्याज स्वार्थ है 'त्याग मरा । है अनुराग विराग मरा । रि—त्याराध्य-युग्म के सोने पर । निस्तब्ध निशा के होने पर । तुम याद करोगे मुक्ते कभी । तो बस फिर मैं पा जुका सभी । ३—यही रुदन है मेरा यान, हे मेरे प्रेरक मगवान ।

अ—विरह रुदन में गया मिलन में भी मैं रोऊं। मुक्ते श्रौर कुछ नहीं चाहिए पद-रज घोऊँ।

उर्मिला से भी अधिक विकसित चरित्र कैकेयी का है। जिस कैकेयी को सबसे अधिक कलिंक्किनी सममा जाता था वही गुप्त जी की सहानुमूर्ति पाकर चिरकाल के लिए अपना कल क प्रचालन कर उठी है। कैकेयी को गुप्त जी ने चित्रक्र्य की सभा में उपस्थित किया है। उन्हें सममाया भी बहुत है। लेकिन 'उत्तरकाड' तक कैकेयी का संकोच और लच्जा दूर नहीं हुई है। इसके विपरीत यहाँ 'साकेत' में कैकेयी ने चित्रक्र्य में ही अपना हृदय खोल दिया है और मथरा का दोष भी दूर कर दिया है। 'साकेत' में कैकेयी की ग्लानि बॉध तोड़ कर बहु निकली है और उसके परिताप-प्रदर्शन में उसकी आतमा बोल उर्थ है। वह कहती है

युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी— 'रघुकुल में भी थी एक ऋभागिन रानी।' निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा— 'धिक्कार! उसे था महास्वार्य ने घेरा।'

तब कौन है जो उसकी दयनीय दशा पर न रोया हो। लक्ष्मस की मूर्छ्या की बात सुन कर वह युद्ध में जाने को भी प्रस्तुत हो जाती है। अपित-वियोग से अधिक मुत्र के तिरस्कार ने उसे कहीं का न रखा।

१-(अ) प्रथम राम मेंटी कैकेई । सरल सुभाय भगति-मति मेई ॥

<sup>(</sup>ब) रामहिं मिलत कइकई, इदय बहुत सकुचानि ।

२--क्यों कर सकती थी, मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी।

३—मरत जायगा प्रथम और यह मैं जाऊंगी,
ऐसा अनसर मला दूसरा कब पाऊँगी !

तब वह कहती है कि श्रोर में कुछ नहीं चाहतो, में केवल भरत की माता बनी रहना चाहती हूँ। यही मेरी प्रार्थना है। कैकेयी के इस हृदय-दर्शन के बाद हममें तो उसके प्रति घृषा है नहीं, श्रोरों की , बात हम जानते नहीं। गुप्त जी की कैकेयी श्रमर है।

इन दो चिरत्रों के श्रितिरिक्त भरत के चिरित्र का विकास भी श्रुत्यंत सुन्दर है। यद्यपि तुलसी की भाँति वे भ्रातृ-भावना के प्रतीक हैं परन्तु वे कौशल्या श्रीर उर्मिला के सामने श्रपने को श्रपराधी समक्तते हैं, इसमें गुप्त जी श्रागे बढ़ गये हैं। 'रामचिरतमानस' में केवल श्राँस् ही हैं पर यहाँ श्राँस् के साथ युद्ध में बलिदान होने की भी भावना है। यहाँ उनमें मातृ-भ्रोम, भ्रातृ-भ्रोम श्रीर कर्तव्य-भ्रोम तीनों का विकास है। करुणा का विकास यहाँ भी गुप्त जी दिखाने से नहीं चूके। भरत कहते हैं—

एक न मैं होता तो भव की क्या श्रसंख्यता मिट जाती।
छाती नहीं फटी यदि मेरी तो धरती।ही फट जाती॥
परन्तु माडंवी समाधान करती हैं कि यह सब कुछ होने पर भी
तुम्हारे श्रभाव में भ्रातृभावना निराश्रित भटका करती—

भेरे नाथ, जहाँ तुम होते, दासी वहीं सुखी होती। किंतु विश्व की भ्रातृ-भावना, यहाँ निराश्रित ही रोती॥

इस प्रकार 'साकेत' में प्रमुख रूप से इन्हीं उपेत्तित श्रीर ग्लानि-भरे हृद्यों का कक्ष चित्र है। वैसे राम, सीता, दशरथ, लक्ष्मण तथा इनुमान श्रादि के भी चित्र श्रच्छे उतरे हैं। लक्ष्मण तो मूक हैं—उसी प्रकार जैसे तुलसी के लक्ष्मण। पर गुप्त जी श्रसमर्थ थे, प्रमु

१ - छीने न मातृपद किंतु भरत का मुक्ते, हे राम, दुहाई कुलें ख्रीर क्या द्वमसे !

की मिक्त में उन्हें इससे अधिक की गुंजायश न थी। हाँ, उन्होंने 'लक्ष्मण का सैनिक भाव जाग्रत रखा है। सीता जी वही जगजननी के रूप वाली हैं जो तुलसी की हैं, परंतु उनका चित्रण आधुनिक रूप में अधिक है। वे आत्मवल से जंगल में भी मंगल मनाती हैं और उनकी 'पचवटी की कुटी में राजमवन का मुख है—''मेरी कुटिया में राजमवन मन माया।'' वस्तुत: गांधी जी के शब्दों में—''रामचरित-मानस' के सीता-राम 'साकेत' में नायकों के भी नायक और सबके 'शिच्चक अथवा शासक के रूप में प्रतिष्ठित हैं।"

'यशोधरा' किव की दूसरी अपर कृति है। इसमें गौतम का गृह-त्याग और उनके बुद्ध होकर लौटने की कथा है। कथा का तो नाम है, किव ने गौतम के बुद्ध बनने के मूल में उनकी पत्नी गोपा—यशो-धरा—की, अंतर्व्यथा चित्रित की है, जिसे वे सोती छोड गए थे। इसके मुख पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं, जो स्त्री-जीवन का सूत्र-रूप में रहस्योद्धाटन कराती हैं—

श्रवला जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी— श्राँचल में है दूध श्रौर श्राँखों में पानी!

उर्मिला की माँति वह भी वियोगिनी है—पर उसके पति उससे छिपकर गए हैं, यही उसे दुःख हैं। दुःख होना स्वामाविक है। यशोधरा वह चत्रासी है, जो ज्ञान-धर्म के नाते प्रियतम को स्वयं सुसजित कर रसा में मेजती हैं। यशोधरा का चरित्र उर्मिला से कई

१—सिंदि-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात, पर चोरी-चोरी गये यही बड़ा व्याघात। २—स्वयं मुसजित करके इस में, जियतम को प्रास्तों के प्रस् में हमी मेज देती हैं, रस में, खार्च धर्म के नाते।

बातों में भिन्न है। वह उर्मिला की अपेचा संतुष्ट है क्योंकि उसके पास शिशु है-संतोष के लिए। तभी वह इसका दुःख मानती है कि अग्रियतम को स्वयं विदा करती तो अञ्च्छा होता। वह भौन भी है और गंभीर भी, यह सब उस शिशु के कारण ही है। अभाव कुछ तो मिट ही गया है। एक आलोचक ने कहा। है कि उर्मिला के आँसू यदि यशोधरा को मिल जाते तो उसका चरित्र बहुत ऊँचा और स्वामाविक होता, पर यह कथन मनोविज्ञान के विपरीत है। गुप्त जी ने इसको सफलता से निभाया है। हाँ, उर्मिला के ब्राँसुब्रों पर लोगो ने जो व्यंग किए थे, उनसे प्रमावित होकर सम्भवतः उन्होंने 'यशोधरा' को श्रीर भी त्र्राधिक सिं**ह**ण्णु बना दिया है। तभी वह गौतम के तथागत होकर—बु**द** होकर—लौट त्राने पर भी नहीं मिलती त्रीर स्वयं गौतम को त्राना पड़ता है। तभी वह मुक्ति को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। दूसरी बात यह है कि उर्मिला के वियोग की ऋविध थी पर यशोधरा का वियोग निरविध था। उसे तो ब्राशा ही नहीं थी कि मिलन होगा मी या नहीं। वह तो अपनी निजी शक्ति अप्रौर नारीत्व के अभिमान से ही जीवित रही है। उसका यही मान गौतम के मुख से यह कहला पाया है कि-"दीन न हो गोपे, सुनो, हीन : नहीं नारी कभी।" यह नारी की विजय है, जिसे यशोधरा द्वारा गुप्त जी ने चित्रित किया है। जिस नारी को मुक्ति के लिए बुद छोड़ गए थे उसी से मुक्त होने पर यह कहना मानो नारी की श्रीष्ठता का प्रमास पत्र देता है।

वास्तव में 'यशोधरा' भारतीय नारी जीवन के ब्रादर्श की प्रतिमा

र-पाना चाहेतो मुक्ते मुक्ति ही पावे। मेक्यांतो सब कुछ वही, मुक्ते जो भावे।

है। उसमें नारीत्व की युग-व्याप्री चेतना की वास्पी मिली है। बुद्ध का व्यापक निर्वास तत्त्व वैष्णव धर्म की व्याख्या से अभिभृत होकर श्रीर भी रमसीय बन गया है। यह समन्वय करके गुप्त जी ने मानो बैक्सव धर्म की व्यापकता की श्रोर संकेत किया है। 'यशोधरा' अनुरागिनी, मानिनी श्रीर जननी तीनों रूपो में नारी वर्ग की श्रद्धा श्रीर बंदना की पात्र है।

'द्वापर' गुप्त जी की निराली कृति है। उसकी वस्तु, उसकी शैली, उसकी कला श्रौर उसका उहरेय सब निराले हैं। श्रीमद्भागवत के श्चाधार पर श्रीकृष्ण-चरित का वर्णन किया गया है। पात्रो के नाम पर सगों का विभाजन हुआ है। इर पात्र आत्म-कथा द्वारा अपने चरित्र की विशेषताये उद्घाटित करता है। श्रीकृष्ण, राघा, यशोदा, बलराम, देवकी, उम्रसेन, कंस, नंद, कुब्जा, उद्भव, गोपी आदि विख्यात पात्रो के अतिरिक्त 'विधुता' जैसे अविख्यात पात्र मी हैं। पुरुषों में नीरता, का भाव प्रधान है, स्त्रियों में कुरुखा का । यह कृति गुप्त जी ने राम-चरित्र और बुद्ध-चरित्र के गान के बाद । लिखी है और इसमें इन दोनों की विशेषनात्रों के साथ नया विकास दृष्टिगोचर होता है । अब तक उर्मिला, बशोधरा ऋादि ख्वात नारी पात्रों को ही उन्होंने सहानुभृति दी थी, परंत 'द्वापर' में विघता जैसी सामान्य नारियों में भी महानता प्रदर्शित की गई है और इस प्रकार ऋसाधारसता से साधारसता, महा-नता से लचुता की स्रोर उनकी प्रवृत्ति हुई हैं, जो युग के त्रानुकूल है। उसमें भी विश्वता पति द्वारा त्यका या वियोगिनी नहीं, वह निराहता श्रौर पीदिता है, जो मगवान के दर्शन करने का श्रिधकार भी नहीं रखती और पति द्वारा ताहित होकर श्रंत में शरीर छोड़ देती है। इसमें नारी का तीव तेज है। विष्ता ने अपने बलिदान से कानी पति

से यह कहलाया है कि-

नर के बाँटे क्या नारी की नम-मूर्ति ही आई ! माँ, बेटी या बहिन हाय ! क्या संग नहीं वह लाई !

यह युग की समस्या है कि नारी को हम केवल वासना-पूर्ति का साधन ही समकते हैं, बेटी या बहिन नहीं। यह हमारी अनैतिकता है। आज की स्त्री की दशा तो यह है कि वह अविश्वास की पात्र है और मरने के अतिरिक्त उसके पास कोई मार्ग नहीं है।

इसके साथ अन्य चिरतों का भी विकास हुआ है लेकिन चरित्र-विकास की अपेद्मा उसमें युग की समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति अधिक है। उसमें काति के लिए आत्म-स्वीकृति रखी गई है और राधा के द्वारा देवियों को भी उसके लिए तैयार होने का विधान किया गया है। काति दैनिक जीवन का आंग सममी जाय, इस पर अधिक ज़ोर दिया गया है। उसमें आधुनिक बुद्धिवादी युग की समस्त समस्याओं को छूने का प्रयास है और काति—सर्वतोमुखी कांति— उसका ध्येय है।

'नहुष' चौथी रचना है, जिसमें गुप्त जी ने अपनी कुशलता प्रकट की है। उसमें वृत्रासुर-वध के कारखा इन्द्र के जल-समाधि लेने पर नहुष के इंद्रासीन होने और वहाँ सची के साथ अमानवीय व्यवहार करने पर स्वर्ण से प्रतिब होने का वर्षांन है। सौंदर्य-राश शची की

१—हा अवसा ! आ, अरी अनादर-अविश्वास की मारी। मर तो सकती है अभागिनी, कर न सके कुछ नारी।

एक मलक ही उसे यहाँ तक बेहोश बना गई कि जब शची ने यह कहा कि सप्तिंप द्वारा खींची गई पालकी में यदि नहुष श्राए तो वह उसकी प्रणय-यरचना स्वीकार करेगी तो वैभव के मद में दीवाना नहुष भूल गया कि जिन ऋषियों ने उसे मर्त्य लोक से इंद्रासन के लिए चुना है, वही उसे इस न्यवहार पर नीचे पाताल तक गिरा सकते हैं। श्रीर हुश्रा भी यही। शिथिल गित से जाते ऋषियों को कामातुर नहुष ने कहा—''सर्प सर्प" (बढ़ते चलो, बढ़ते चलो)। मूर्खतावश स्त्रमस्य ऋषि को पाद-प्रहार द्वारा उत्ते जित भी किया। परिणाम यह हुश्रा कि श्रगस्य ऋषि के शाप से वह सर्पयोनि में पितत हुश्रा श्रीर फिर मर्त्यलोक में श्रागया।

इसमें जीवन के उत्थान श्रीर पतन की विवेचना की गई है।
मनुष्य प्रयत्न करता है श्रीर ऊपर उठता है परन्तु निम्नवृत्तियाँ उसे
किर नीचे जाने को प्रेरित करती हैं। यह तो शाप की बात है कि
नहुष' पतित हुश्रा पर वैसे भी जीवन में यही कम रहता है। इस
काव्य की विशेषता यह है कि श्रमर लोक के भोग-विलास-पूर्ण जीवन
में भी एक-पति-निष्ठा के श्रादर्श की उन्होंने स्थापना की है। शची
गुप्त जी के काव्य की निराली नारी है, जो इस प्रकार की समस्या की
पात्री बनी है। परन्तु 'नहुष' की निम्न-पंक्तियों में गुप्त जी ने श्राशान्मादिहा श्रीर जीवन के सत्य को रख कर नहुष के पतन की सार्थकता
सिद्ध की है श्रीर एक नया दृष्टिकोसा रखा है—

गिरना क्या उसका , उठा ही. नहीं जी कभी में ही तो उठा था त्राप, गिरता हूँ जो त्रभी। फिर भी उठूँगा त्रीर बढ़ के रहूँगा मैं। नर हूँ पुरुष हूँ मैं, चढ़के रहूँगा मैं।

गुप्त जो ने आरंभिक स्फुट कविताओं में 'नर हो न निराश करो मन को, पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो', जैसी चीजें दी हैं। मानो अब वे फिर उसी आशावाद को जाग्रत कर रहे हैं—वीर तथा करुणा की भावनाओं और कला की पूजा के बाद यह संदेश कितना महान है!

गुप्त जी की ये चारों कृतियाँ कला की दृष्टि से ही नहीं प्रतिपादा विषय की महत्ता की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। त्रातः यहाँ इमने उन्हे उनकी प्रतिनिधि रचनात्रों की दृष्टि से लिया है। हो सकता है, ब्रौरों को अन्य कृतियों में भी कुछ इस कोटि की जॅर्च। एक कारश श्रीर भी है, जिससे हमने इन कृतियों को चुना है, कि सर्वत्र गुप्त जी सास्कृतिक समन्वय के साथ गाईस्थ्य जीवन के कवि हैं। बंगाल के उपन्यासकार शरत् ने जो कार्य त्रपने उपन्यासों द्वारा किया है वही कार्य गुप्तजी ने अपनी कविता द्वारा किया है। शरत् भी वैष्णव ये स्त्रीर भारतीय नारी को घरेलू जीवन में पुनः प्रतिष्ठा देना चाहते थे। गुप्त जी भी वैष्णव हैं श्रीर उनकी नारी-भावना भी उसी कोटि की है। ब्रातः हम उन्हें भारतीय संस्कृति के गाह स्थ्य-जीवन का कवि कहें तो अल्युक्ति न होगी। उनकी उर्मिला यशोधरा, कुन्ती, सुरभि, शची, विधृता ब्रादि सभी प्रमुख नारियाँ भारतीय संस्कृति की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। इससे प्रकट है कि गुप्त जी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का नारी के माध्यम से नया रूप उपस्थित करना है, जो युग के अनुकृल है। संभवतः इसीलिए उन्होंने कहीं कहा है कि जाति, देश और विश्व की समस्या को मुलमाने की बात तो दूर रही, मैं तो केवल 'कौटुम्बिक कवि' हूँ। कवि की इस आत्म-स्वीकृति से उसकी राष्ट्रीयता या अराष्ट्रीयता का माना मिट जाता है। वैसे गुप्त जी ने ऐसी पंक्तियाँ भी लिखी हैं,

जिनसे उनकी हिंदू-मुस्लिम सम्मिलन की मानना न्यक्त होती है और वे उनकी हृदय की ईमानदारी को बताती हैं। लेकिन यदि उन्हें छोड़ भी दिया जाय तो हमारे किन की कोई हानि नहीं, क्योंकि सास्कृतिक जागरण का शखनाद उसका ध्येय रहा है, और है। इसी सास्कृतिक हिंद से वे मुसलमानों के प्रति अनुदार नहीं हुए। रही कान्यों की बात, सो वहाँ किनकर्म निमाना आवश्यक-सा हो गया है। इसके साथ ही 'स्वदेश-संगीत' और 'मगल घट' में संग्रहीत राष्ट्र-प्रेम और देशमित की किनताएँ इसका प्रमाण हैं कि भारत-भूमि को वे अत्यधिक प्यार करते हैं और उन्हे उसकी जय-जयकार मनाने में आनन्द आता है—'जय-जय भारत-भूमि भवानी" में यही मातृभूमि-पूजा की मानना है। साराश यह कि किन की राष्ट्रीयता में सास्कृतिक तत्त्व हैं जो उदारता से मानव-मात्र को अपनाने में सन्दम हैं।

गुप्त जी ने कविता सोद्देश्य की है। केवल 'कला के लिए कला' के सिद्धान्त को वे नहीं मानते। उन्होंने अपने 'साकेत' में इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि कोरा यथार्थवाद कला की दृष्टि

१—हिंदू-मुसलमान अब दोनों छोड़े विग्रह की नीति।

+ + +

कोई काफिर कोई म्लेच्छ हो तो होता रहे यथेच्छ।
हिंदू मुसलमान की प्रीति मेटे मातृभूमि की भीति।

+ +

मातृभूमि का नाता मान, हैं दोनों के स्वार्थ समान।

+ +

मारत माता का यह मंदिर नाता माई माई का।
समके माँ की प्रसन-वेदना वही लाल है माई का।

से हैय है। किसी वस्तु को ज्यों का त्यों चित्रित कर देना कला नहीं है, कला तो यह बताती है कि वह वस्तु कैसी होनी चाहिए थी, यही कला का साध्य है। जो कला को कला के लिए ही मानते हैं, वे कला को उसके पद से हटाकर उसे स्वार्थिनी बनाते हैं। उसका सबंध जीवन से हैं। १ 'हिंदू' की भूमिका में भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 'किवित्व स्वच्छन्दता-पूर्वक स्वर्ग के छाया-पथ पर त्रानंद से गुनगुनाता हुन्ना विचरण करे त्रायवा वह स्वर्गगा के निर्मल प्रवाह से निमग्न होकर ऋपने प्रवीतल के पापों का प्रजालन करे लेखक उसे श्रायत्त करने की चेष्टा नहीं करता। उसकी तुच्छ तुकवंदी सीधे मार्ग से चलती हुई राष्ट्र किंवा जाति गंगा में ही एक डूबकी लगाकर 'हर गंगा' गा सके तो वह इतने ही से कृत-कृत्य हो जायगा।" स्पष्ट ही उनका उद्देश्य राष्ट्र श्रथवा जाति के कल्यागा के लिए कविता लिखने का है। उनका विचार भी ठीक है क्योंकि कवित्व ही पथ्य को मधुर बना कर परोसता है। अप्रतएव गुप्त जी क कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म न होना चहिए। र इस दृष्टि से उनकी

१—हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ? किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही।

२—केवल मनोरंजन न कवि का कमें होना चाहिए। उसमें उचित उपदेश का भी ममें होना चहिए।

कविता यथार्थ और आदर्श का मधुर सामंजस्य करती प्रतीत होगी | ग्राप्त जी का कार्य-सेत्र विशाल है, यह इमने देखा है। इस विशाल कार्य-तेत्र में काव्य की शैलियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। प्रबंध श्रीर मुक्तक तथा गीति काव्य तीनों उन्होंने लिखे हैं। 'साकेत,' 'यशो-धरा' ब्रादि में उनकी प्रवध-पद्भता व्यक्त होती है, बल्कि यों कहे उन्हे सफलता ही इन काव्यों में मिली है तो अत्युक्ति न होगी। लिखे भी प्रबंध कव्य ही उन्होंने ऋधिक हैं। मक्तक के होत्र में वे उतने सफल भले ही न हों जितने प्रबंध-काव्य के जेत्र में, तो भी उन्हें ब्रसफल नहीं कहा जा सकता था। 'भारत-भारती' को आप कैसे भला सकते हैं ? उसने हिंदी में मुक्तक की प्रणाली में एक नई दिशा की स्रोर संकेत किया है। 'गीति-काब्य तो उनमें पीछे त्राकर त्रत्यधिक प्रवल हो गया है। 'मः कार' जो उनकी ब्रात्मा-परमात्मा संबंधी कविताओं का संग्रह है जिससे वे लोगों की दृष्टि में ब्राधनिक छायावादी या रहस्यवादी कवियों में कोटि में श्रा जाते हैं, गीति-काव्य का श्रच्छा नमूना नहीं है, उसका परिष्कृत रूप हमें उनके प्रबंध काव्यों में मिलता है, उसी प्रकार जैसे प्रसाद जी के सुन्दर गीत उनके नाटकों में बिखरे पड़े हैं। 'साकेत' का नवम सर्ग इस दृष्टि से दृष्टव्य है। उर्मिला के विरह के एक-एक आँसू से उसका हर गीत हिनम्ब है। 'द्वापर' का तो प्रत्येक सर्ग ममोंद्गार है ही। 'यशोधरा' के लिए तो स्वयं कि ने 'शल्क' में अपने अनुज श्री सियारामशरण गुप्त को संबोधित करके कहा है कि "कहानी तुम्हें रूची हूँ या नहीं, परंतु तुम अकेले ही मेरें लिए उस गृहस्य के सम्मिलित कुदु व हो रहे ही ! मेरी शक्ति का विचार किए बिना ही मुक्ते ऐसे अनुरोध किया करते हो-कृविता लिखो, गीत लिखो, नार्टक लिखो । अञ्झी बात है लि केविता, लो गीत लो नाटक श्रौर लो गद्य-पद्य, तुकान्त-श्रतुकान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं !' इस से 'यशोधरा' की शैली तो व्यक्त है ही, किव की श्राधिनक काल की सभी प्रचलित शैलियों की जानकारी भी स्पष्ट है। श्री सत्येंद्र ने गुप्त जी की शैलियों को छ: भागों में बाँटा है !:—

१—प्रबंध काव्य की शैली, जिसमें महाकाव्य (साकेत) त्रौर खरडकाव्य (पंचवटी, रंग में भग त्रादि) हैं।

२—वर्श्यन या विवरण-शैली, जिसमें 'भारत-भारती' श्रौर 'हिंदू' स्राते हैं।

३-गीत नाट्य शैली, जिसमें 'त्रनघ' त्राता है।

४-गीति शैली, जिसमें 'मः'कार' लिखी गई है।

५-- आत्मोद्गार प्रणाली, जिसमें 'द्वापर' की रचना हुई है।

६—मिश्र शैली अर्थात् नाटक, गीत, प्रबंध, पद्य और गद्य सभी के समावेश वाली शैली, जिसमें 'यशोधरा' की गणना हो सकती है।

लेकिन इन विभिन्न शैलियों का सफलता-पूर्वक उपयोग गुप्त जी इस लिए कर सके हैं कि उनका भाषा पर अधिकार है। भाषा उनके भावों के पीछे-पीछे चलती, है और वे उसे चाहे जैसे मोड देते हैं। भाषा पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि लेखक का शब्द-भाडार कैसा है। इस दृष्टि से देखें तो गुप्त जी शब्दों के सम्राट हैं। लेकिन उनके शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक होते हैं और कहीं-कहीं वे क्लिंग्ट भी हो जाते हैं। वे लेकिन जहाँ तद्भव

१- 'गुप्त जी की कला'

२-गुंसी की नहीं देखता त्वेष।

हे मेरे प्रतिभू तात नंद। पाउँ यदि आनंद कन्दी

शुब्द होते हैं वहाँ भाषा में ऋतुपम प्रवाह श्रीर गति श्रा जाती है। कहीं कहीं प्रांतीय भाषात्रों के शब्द भी वे प्रयोग कर लेते हैं परंत विदेशी माधात्रों के शब्दों से वे परहेज करते हैं। उनके काव्य में अरबी. फारसी या अन्य भाषाओं के शब्द हूँ दने पर ही मिलेंगे। हाँ, भाषा में घुल मिलकर एक होने वाले विदेशी शब्द वे अवस्य ले लेते हैं। यहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग भी कम है और इससे भाषा में लोच कम आ पाया है। वहसाँचे मे दली अवश्य प्रतीत होती है परत उसमें चलतापन नहीं है, जो भाषा की पहली विशेषता है ! जहाँ कहीं प्रयोग किया भी गया है, वहाँ उन्होंने लोकोक्तियों को बदल दिया है-जैसे 'पंचवटी' में 'ब्रॅगली पकड कर पहुँचा पकडने को बदल कर 'ऋँगुलि पकड प्रकोष्ठ पकड़ लेना' कर दिया है। कहीं-कहीं तुक का ब्राग्रह भी भाषा को कृत्रिम बना गया है, जिसमें अप्रचलित शब्द भी आगए हैं। गुप्त जी की भाषा का चत्मकार उनके संवादों में व्यक्त होता है या वहाँ व्यक्त होता है, जहाँ वे कोई दृश्य ब्रांकित करना चाहते अथवा मनोभावों का वर्सन करते हैं। वहाँ उनकी भाषा में आश्चर्य-जनक शक्ति श्रा जाती है। योडे-से शब्दों में वे वहाँ ऐसा चित्र खींच देते हैं, जो व्याख्या के लिए, पृष्ठ के पृष्ठ ले ले। 'साकेत' में उर्मिला के लहमस को प्रसाम करने का चित्र ऐसा ही है। 3 शब्दों में ध्वन्वयात्मकता भी

१—अवला-जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी— आँचल में है दूघ और आँखों में पानी। २—गरम्मत कमी कुओं घाटों की। सफाइ कमी हाट बाटों की ॥ आप अपने हाथों करता है। गंदगों से कब डरता है। ३—चूमता या मूमितल को अदि विश्वसा भाल.

विश्व रहे ये प्रेम के दग-जाल बन कर वाला।

विश्लेष रूप से वे रखते हैं। वहाँ माव श्लीर गति के श्लनुरूप शब्द-वयन होने से सौदर्य-वृद्धि के साथ श्लर्थ भी स्पष्ट हो जाता है।

इस प्रकार विषय, भाव, भाषा, शैली और श्रादर्श चिरतों की कल्पना की दृष्टि से ग्रुप्त जी का स्थान हिंदी में सर्व प्रथम श्र्यता है। यद्यपि उन्होंने काव्य ही लिखा है तथापि उस काव्य में ही नाट्यकला, कहानी-कला और चित्र-कला को समाविष्ट कर दिया है। उनमें भावुकता और श्रादर्श का सामंजस्य है। उपयोगितावादी होने से कहीं-कहीं उनका उपदेशक का रूप प्रवल हो उठा है। उन्होंने नवीन और प्राचीन का समन्वय किया है। श्रुतीत, वर्तमान और भविष्य की समस्याओं के लिए जो पुकार उन्होंने 'भारत-भारती' में लगाई थी उसी का उन्होंने श्रुपने काव्यों की लंबी सूची में उत्तर दिया है। उत्तर सास्कृतिक दृष्टि से प्राह्म है। भारतीय संस्कृति के वे सफल गायक हैं और द्विवेदी युग और छायावादी युग के बीच की कड़ी बनकर हमारे सम्मुख श्राते हैं। इतने विस्तृत चित्रपट पर त्लिका चलाना और श्रुपकृत चित्र भी तैयार करना उन्हों का कार्य है। भारतवर्ष के लिए उनमें श्रुगाध समता और प्रेम है और वे उसके खोए दिनों को युनः देखने के लिए विकल हैं। यही व्याकुलता

क्रुत्र-सा सिर पर उठा था प्राणपित का हाय, हो रही थी प्रकृति ऋपने ऋप पूर्ण सनाय। १—सिल निरस्त नटी की धारा,

ढलमल ढलमल चंचल श्रंचल, फलमल फलमल तारा। निर्मल जल श्रंतस्तल भरके, उछल उछल कर छल-छल करके। यल थल तरके, कल कल धरके, विखराता है पारा। उनके कान्य का मूल तत्त्व है। श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने 'इमारे साहित्य-निर्माता' पुस्तक में लिखा था—''किसी माला में प्रथम मिश्र, उपवन में प्रथम पुष्प, गगन में प्रथम नक्षत्र का जो महत्त्वपूर्य स्थान हो सकता है, वही वर्तमान कविता में गुप्त जी का है। श्रतएव वर्तमान कविता के प्रधान श्रीर प्रतिनिधि कवि बाबू मैथिलीशरण गुप्त ही हैं।''

द्विवेदी जी का यह कथन यथार्थ है। गुप्त जी निस्संदेह इस स्थान के अधिकारी हैं और इस उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं कि उन्होंने जो आवाज अपने काव्य के उत्थान-काल में उठाई थी कि उनकी 'भारती भारतवर्ष में गूँ जे,' वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, गूँ जेगी और सारे भारत में छा जायगी। हिन्दी राष्ट्र-भाषा के लिए वह दिन दूर नहीं हैं, जब समस्त भारतीय एक स्वर से यही गायेंगे—

मानस-भवन में आर्यजन, जिसकी उतारें आरती भगवान भारतवर्ष में गूँ जे हमारी भारती।

## जयशंकर 'प्रसाद'

श्री जयशंकर 'प्रसाद' संक्राति काल के कवि थे। संक्राति काल के किव को कार्य करने में विशेष कठिनाई होती है, क्यों कि उसे एक श्रोर तो प्राचीनता की प्रतिष्ठा से संयत विद्रोह करना पहता है श्रौर दूसरी श्रोर नवीनता का नियंत्रित रूप श्रपनाना पडता है। ये दोनों कार्य बड़े कठिन हैं। इसीलिए संक्राति काल के किन की साधारण कवि से त्र्राधिक परिश्रम त्र्रौर साधना करनी पहती है। साधारण कवि तो केवल पिछली चली त्राती परंपरा का पालन मात्र करते रहते हैं, उन्हें न विरोध की चिन्ता होती है न अपने ऊपर अन्य किसी प्रकार के खुतरे की आशका होती है। परम्परा का राजमार्ग उनके लिए खुला रहता है श्रीर वे निर्द्वन्द्र उस राजमार्ग पर बढे चले जाते हैं। इसके विपरीत संक्रांति काल के कवि का मार्ग कंटकाकीर्या होता है, ऊबड़-खाबड़ होता है स्रीर उसे पग-पग पर श्रीरने का भय बना रहता है। उसकी स्थिति बड़ी नाज़ क होती है। ऐसी स्थिति में उसे बड़े कौशल से काम लेना पड़ता है। वह अपनी ही प्रतिमा के प्रकाश में मार्ग की बाधात्रों की तमराशि को दूर करता है श्रीर उसे प्रशस्त करता चलता है। उसके लिए कोई प्राचीन श्रादर्श नहीं होता । वह युग-निर्माता होता है, श्रतः उसे स्वंध ही सब कुछ करना पड़ता है। प्रसाद जी ऐसे ही किव थे। उनके समय में हिंदी साहित्य में विचित्र उथल-पुथल थी। मारतेन्द्र युग का अन्त हो चुका था श्रीर दिवेदी-युग का श्रारंभ होने वाला था । इस युग-परिवर्तन के काल में काव्य के उपकरखों को बदलने की चेष्टा श्रिविक हो रही थी। भाषा, भाव, छंद श्राटि की प्राचीन प्रखाली को छोडने ग्रौर उसकी नवीन रूप में स्थापना करने की न्त्रोर लोगो का विशेष ध्यान था । सब से ऋषिक विवादास्पद प्रश्न काव्य-भाषा का था। भारतेन्द ने खडी बोली को तो अपना लिया था परंतु वजभाषा को भी न छोडा था। उन्होंने व्रजभाषा को श्रपनाया ही नहीं उसको नवयुग के अनुकल भावो और विचारो का 'टानिक' भी दिया और कहा कि गद्य के लिए खड़ी बोली भले ही अपना ली जाय, पद्य के लिए अजभाषा ही उपयुक्त है। यही विचार भारतेन्द-युग में प्रधान रहा और द्विवेदी-युग के प्रारंभ तक भी यही भावना रही। द्विवेदी युग क्या, आज भी छायावाद और प्रगतिवाद युग तक ब्रजभाषा को ही काव्य के उपयुक्त भाषा मानने वालों की कमी नहीं है. और आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं, जो खड़ी बोली की कविता को कविता ही नहीं मानते। उस काल की तो बात ही ब्रीर है। ब्रजभाषा के एक-छत्र साम्राज्य की जड़ों को हिलाने के लिए दिवेदी जी ने पद्य और गद्य की भाषा की एकता पर जोर दिया। अंग्रेजी में कवि वर्ड सवर्थ ने भी ऐसा ही किया था। हिंदी में इस श्रांदोलन का प्रमाव बढ़ा श्रीर खड़ी बोली को अपनाया जाने लगा । लेकिन बजमाषा को छोड़ना श्रत्यंत कठिन था इसलिए उसका प्रसाव बसकर बना रहा । ब्रजमापा का प्रसुत्व कम होने का एक कारण यह भी था कि उसमें श्रं पार रस की रचनाएँ होती थीं। वे रचनाएँ उसी कोटि की थीं, जैसी कि बिहारी, पद्माकर ब्रादि की होती थीं। उनमें समस्या-पूर्वियों का मूल्य अधिक था। शंनार रस श्रीर समस्या-पूर्ति की प्रया से ब्रजभाषा ने श्रफने पतन का मार्ग स्वयं बनाया था। इतिहासकारों ने इस बांत को मुला-सा विश्वा है कि यदि ब्रजभाषा में भारतेन्दु द्वारा प्रचारित नव-युग की भावना के अनुकूल नवीन विषय और भावों को अपनाया जाता और समस्या-पूर्ति में श्रृंगार रस की प्यालियाँ न पिलाई जातीं तो निस्संदेह द्विवेदी जी को खड़ी बोली को जमाने में लोहे के चने चवाने पहते। द्विवेदी जी को खड़ी बोलो को जमाने में सब से वही सहायता इस बात से मिली कि उन्होंने शुंगार के विरोध में लोगों को खडा कर दिया । उस युग में राष्ट्रीयता श्रीर सामाजिकता के पुनर्जी वन का प्रश्न भी था। दिवेदी जी ने कविता की शुद्धि का कार्य किया श्रौर श्र गार का बहिष्कार कर दिया। उनके युग को श्रादर्शवादी युग या पवित्रतावादी युग इसीलिए कहा जाता है कि उसमें नारी का वर्णन यथा-संभव ऐसा किया जाता था, जिसमें श्रुगार का न्युनातिन्युन ग्रंश हो। राष्ट्रीय भावनात्रों ग्रौर त्रार्यसमाज के द्वारा इस पवित्रतावादी युग को ऋौर बल मिल गया। यो एक युग से चली ब्राती काब्य-परंपरा से 'रस-राज' ( शृंगार ) का निर्वासन कर देने से कविता में उपदेश की प्रमुखता रह गई श्रीर मले ही द्विवेदी युग वाले व्यक्ति श्रपने क्रांतिकारी सुधारों पर गर्व करते रहे हों, उन्होंने कविता को तो उसके आसन से गिरा ही दिया।

प्रसाद जी ऐसे संक्रांति काल के किन थे। वे काशी में जन्मे थे। अतः भारतेन्दु युग के समस्त संस्कार उन्हें निरासत में मिले थे। उन्होंने लिखना भी ब्रजभाषा में आरंभ किया था। समस्या-पूर्ति से लेकर सभी प्रकार की रचनाएँ उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी हैं। उनमें नवीन भावनाएँ भी नए रूप में प्रदर्शित की गई हैं। लेकिन जन प्रसादजी ने देखा कि ब्रजभाषा से काम नहीं चलेगा तो स्वयं ने खड़ी बोली में लिखने लगे और उन्होंने अपनी ब्रजभाषा की माधुरी को खड़ी

बोली में ढाला। द्विवेदी जी के प्रभाव से वाहर , रहकर ही उन्होंने यह कार्य किया। यही कारण है कि वे श्री मैियलीशरण गुप्त से, जो द्विवेदी जी के शिष्य हैं, मिन्न मार्ग के पिथक रहे श्रीर उनसे श्रागे छायावाद का नेतृत्व कर सके। छायावाद ही नहीं, उन्होंने तो प्रगतिवाद के युग का भी प्रभाव सहर्ष माना है। यदि श्रसमय वे न चले गए होते तो संभव है कि वे प्रगतिवाद को भी कुछ श्रमूलय देन देते। एक साथ एक व्यक्ति चार-चार युगो मे रहकर श्रपने श्रस्तित्व की रह्मा कर सके यह प्रसाद जी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का ही कार्य था। भारतेन्दु युग के श्रविशिष्ट संस्कार लेकर, द्विवेदी जी की हित-वृत्तात्मक कितता की छानबीन द्वारा उन्होंने छायावाद की कितता का वह सहस्म विधान दिया जो निराला तथा, पंत जी द्वारा सजित होकर श्रपनी श्रमिव्यंजना की व्यापकता के कारण प्रगतिवाद का भी श्रावाहन कर सका। प्रसाद जी ऐसे महान किवे थे।

प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में संवत् १६४६ में हुआ। उनके पितामह बाबू शिवरत्न साहू जी बड़े उदार और धर्मात्मा पुरुष थे। वे सुँधनी साहू के नाम से विख्यात थे। उन्होंने पान में खाने वाली सुती गोली का आविष्कार किया था, जो काशी की अनोखी चीज़ है। वे किव, भाट और विद्वानों के भक्त थे और उनका बहा सम्मान करते थे। लोग उनके बहुप्पन के कारक उनको महादेव कहकर पुकारा करते थे। पिता श्री देवी- अगद जी भी ऐसे ही दानी और विनम्न व्यक्ति थे। विद्वानों और सुन्नि से ही दानी और विनम्न व्यक्ति थे। विद्वानों और सुन्नि का जमबट उनके यहाँ भी बराबर लगा रहता था। प्रसाद जी को ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौमाग्य प्राप्त हुया था। यसाद वर्ष की अवस्था में उन्हें अपनी माता जी के साथ धारा

न्तेत्र, स्रोकारेश्वर, पुष्कर, उच्जैन, जयपुर, ब्रज स्रौर स्रयोध्या स्रादि की यात्रा करने का अवसर मिला। अमरकंटक पर्वत माला के बीचा नर्मदा मे चॉदनी रात में उन्होंने नौका-विहार किया था। उस प्राकृतिक दृश्य का उनके हृदय पर बडा न्य्रद्भुत प्रभाव पडा स्रौर कविता में प्रकृति को सौदर्य-राशि एक कौत्हल का स्वजन करने के लिए सदैव के लिए उनकी आत्मा में समा गई। पीछे उन्होंने पुरी, महोदधि ह्यौर सुवनेश्वर की भी यात्रा की थी। इस यात्रा में वे समद्र की विशालता त्रीर गभीरता के परिचय में ब्राए ब्रीर ब्रामन कंटक की यात्रा में पार्वतीय हत्ता और उच्चता के संपर्क में । उनकी कविता मे प्रकृति की इन विराट् शक्तियों से प्रेरित भावनात्रों के फल-स्वरूप गंभीरता त्रीर विशालता दोनों मिलती हैं। 'कामायनी' में समुद्र का जो वर्णन है, वह पुरी के समुद्र-दर्शन के प्रभाव में ही लिखा गया है। प्रसाद जी ने जो कुछ लिखा घर ही बैठकर लिखा है, वे भ्रमण बहुत कम कर सके। लेकिन वे कल्पना के धनी ये श्रौर उससे श्रपनी इस कमी को दूर करने में उन्हे कठिनाई नहीं हई।

बारह वर्ष की अवस्था में पिता और पन्द्रह वर्ष की अवस्था में माता का देहांत हो जाने से प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कुछ भी नहीं हो पाई। केवल ७वें दुर्जें तक क्वींस कालिज में पढ़े। लेकिन उन्होंने घर पर संस्कृत और अंग्रेज़ी का अच्छा अध्ययन किया था। इसलिए उनकी वह कमी दूर हो गई। दीनवन्सु ब्रह्मचारी संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे। उन से वेद और उपनिषद् का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के कारण प्रसाद जी का जीवन दर्शन-मय हो गया था और यही उनके मारतीय संस्कृति के प्रेमी होने का कारण है। प्रसाद जी को दंड-बैठक करने का बडा शौक था और कहते है कि वे हज़ार तक दंड-बैठक लगाते थे। कुरती भी शायद कभी-कभी लड़ते थे। साथ ही घर पर समस्या-पूर्ति का बाज़ार गर्म रहता था। बड़े-बड़े कि वे ख्राते वे श्रीर श्राधी-श्राधी रात तक किवत्तों की मुड़ी लगी रहती थी। प्रसाद जी ने भी छिप-छिप कर समस्या-पूर्ति करना श्रारम किया था। इसे देखकर बड़े भाई ने पहले तो उन्हे रोकने की चेष्टा की परंतु जब किवयों ने श्रशमा की तो उन्हे लिखने की श्राज्ञा मिली। सत्रह वर्ष की श्रवस्था मे बड़े भाई भी चल बसे श्रीर प्रसाद जी श्रकेले रह गए। इतनी बड़ संपत्ति श्रीर श्रकेले लड़के। कुटुम्बियों ने उन्हे परेशान किया, परंतु वे धवराये नहीं श्रीर बराबर सवर्ष करते श्रागे बढ़ते गए। इसी बीच स्वयं एक नहीं दो नहीं, तीन-तीन शादियाँ उन्होंने कीं। कौटुम्बिक षड़्यन्त्रों श्रीर विशेष रूप से श्रुण के कारण प्रसाद जी सदैव चितित रहा करते थे पर मुख-मुद्रा कभी मिलन नहीं होती थी।

सामाजिक ही नहीं साहित्यिक जीवन में भी उन्हें कठिनाई थी। 'सरस्वती' द्वारा उन्हें बिलकुल प्रोत्साहन नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने ऋपने मानजे द्वारा 'इन्दु' मासिक पत्र निकलवाया था, जिसमें उनकी रचनाएँ बराबर निकला करती थीं। उस पत्र को वे ऋार्थिक सहायता भी देते थे। उनकी सबसे पहली कहानी 'श्राम' इसी पत्र में छपी थी।

प्रसाद जी अपने व्यवसाय के भी पूर्स जाता थे। पर उघर उनकी रुचि न थी। वे तो प्रातःकाल से सायंकाल तक साहित्य-चर्चा में रत रहते थे। वे बड़े गंभीर और शांत प्रकृति के थे। कभी किसी कवि-सम्मेलन या समा-सोसायटी में नहीं जाते थे। श्रायद ही

उन्होंने किसी कवि-सम्मेलन में कविता पढ़ी हो। वे ऐसे स्वभाव के थे कि कट से कटु त्रालोचक को म कम उत्तर नहीं देते थे। वे निरन्तर साहित्य-साधन में रत रहते थे और दल-बन्दी से दूर रहा करते थे। उनकी छोटी सी मित्र-मंडली थी। उसी में वे हँसते और खुल कर बात करते थे। उन्हे पुष्प ऋधिक प्रिय थे. इसलिए उन्होंने अपने घर में बगीचा भी लगाया था और वे उसके गुलाव. जूही, बेला, रजनी-गंधा त्रादि के फूलों को देखकर मुख हो जाया करते थे। पारिजात के वृद्ध के नीचे पत्थर की चौकी पर बैठकर अपनी रचनाएँ नुनाते थे। शतरंज का उन्हें बहुत शौक था। कभी-कभी सिनेमा भी देखते थे। वैसे वे सात्विक वृत्ति के - रुष थे। शिवजी के उपासक थे। मास-मदिरा से सदैव दूर रहते थे। स्वाभिमानी त्रौर विनम्र थे। त्रध्ययनशीलता उनकी गुज़ब की थी। वे नियमित रूप से ५-६ घंटे पौराणिक और ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ा करते थे। युग की समस्यात्रों को वे बडी बहराई से सलकाने की सोचते रहते थे। उनकी मृत्यु राज-यक्ष्मा से संवत् १९६४ में ४८ वर्ष की अवस्था में हुई।

प्रसाद जी के जीवन को देखने से यह जान पड़ता है कि वे मूक साधक थे श्रीर भारतीय संस्कृति के उद्घार के लिए सजग कलाकार की भाँति प्रयत्न-शील थे। बाहरी प्रभाव से दूर रहकर भारतीयता की नवीनतम व्याख्या देने के लिए उन्होंने श्रपने नाटकों का श्राश्रय लिया। उन्होंने श्रपने नाटकों में भारतीय संस्कृति के उन दिनों का चित्रण किया, जब वह श्रपने पूर्ण विकास पर थी—श्र्यांत् गुप्त वंश श्रीर उसके कुछ श्रागे पीछे का काल लिया। साथ ही सामाजिक समस्याश्रों को सुलकाने के लिए उन्होंने

उपन्यासों का सृहारा लिया। वर्तमान जीवन की विकृति उनके उपन्यासों में भली भाँति चित्रित की गई है। स्नान्तरिक भावनास्रो स्नौर मानसिक उथल-पुथल की छोटी-छोटी लहरों को उन्होंने स्नानी कहानियों में प्रदर्शित किया। भावात्मक कहानी उनकी स्नानी चीज़ थी। स्नपने निवन्त्रों में उन्होंने पाश्चात्य शिज्ञा के मद में चूर हिन्दी के उथले स्नालोचकों को साहित्य के गमीरतम विषयों के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि-कोण की महत्ता बताई। नाटककार, कथाकार, निवन्धकार इन सभी रूपों में उन्होंने स्नपने युग का नेतृत्व किया। लेकिन सर्वत्र उनका किव-रूप सम्बद्ध रहा। कारण यह है कि वे मूलतः किव थे। जो समस्याएँ किवता का विषय नहीं हो सकती थीं, वे साहित्य के स्नम्य को द्वारा प्रकट की गई। यहाँ इम उनके किव रूप पर ही प्रकाश डैं लोगे क्योंकि उन्होंने स्नपनी किवता द्वारा छायावाद को सर्वाधिक सशक्त बनामा है स्रौर वे प्रसाद, निराला स्नौर पंत की वृहत्त्रयी के स्नग्रगस्य नेता हो गए हैं।

प्रसाद जी की कवितात्रों की ल विशेषतात्रों को जानने से पहले इस यह देखें कि उन्होंने इसे कितना दिया त्रौर कैसा दिया। जहाँ तक गुण का प्रश्न है, वहाँ तक तो प्रसाद जी ने सर्व श्रेष्ठ काव्य-प्रथ दिए ही हैं, साथ ही उनका परिमाण भी कम नहीं है। अब तक की प्रकाशित रचनात्रों का कम इस अकार है:—

(१) चित्राघार (२) कानन कुसुम (३) कब्खालय (४) महाराखा का महत्त्व (५) प्रेम पथिक (६) मरना (७) त्राँस् (८) लहर इ) कामायनी ।

'चित्राधार' में प्रसाद जी की बीस वर्ष तक की ख्रावस्था की लिखी। हुई कवितास्रों का संग्रह है। ये कविताएँ गद्य स्त्रीर पद्म दोनी प्रकार की हैं। इसके प्रथम खंड में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक कविताओं के समान, 'उर्वशी', 'त्रयोध्या का उद्घार', 'वनमिलन' त्र्यादि पर कविताएँ हैं। दूसरे खंड में 'प्रायश्चित्त' श्रीर 'सज्जन' दो एकांकी नाटक के ढग की रचनाएँ हैं। 'सज्जन' संस्कृत के ढंग पर लिखा गया है त्रीर 'प्रायश्चित्त' में त्राधुनिकता है । इसीलिए पहले में जहाँ मनोरंजन की श्रोर रुचि है वहाँ दूसरे में श्राधुनिकता के कारण देश-भक्ति की त्रोर रुचि है। तीसरे खंड में 'ब्रह्मर्षि' त्रौर 'पंचायत' शीर्षक पौराणिक कथाऍ स्रोर 'प्रकृति-सौंदर्य', 'सरोज' तथा 'मिकि' पर निबन्ध हैं। चौथा खंड 'पराग' नाम का है जिसमें प्रकृति को आलंबन मान कर कवि ने सुन्दर रचनाएँ की हैं और कहीं-कहीं उनमें मानवीय भावों का आरोप भी है। आंतिम खरह, मे 'मकरन्दिवन्दु' शीर्षक किवता ख्रीर पदों का संग्रह है। यो पाँच खंडों में यह पुस्तक समाप्त हुई है। महत्त्व इसका इतना ही है कि यह प्रसाद जी के प्रारंभिक विकास को बड़ी स्पष्टता से सामने रखती है। रचनाएँ अनिश्चित प्रणाली पर हैं और उस समय के लगभग सभी प्रकारों को अपनाती हैं। लेकिन ये किशोर जीवन की कविताएँ होते हुए भी जीवन की प्रत्येक दशा मे कवि की तीत्र अनुभृति को व्यक्त करती हैं। भाषा इसकी वज श्रीर खड़ी बोली मिली है श्रीर वैसी है जैसी श्रीधर पाठक ने ऋपने ऋनुवादित मंथों रखी थी।

'कानन-कुसुम' में संवत् १६१६ के पहले की रचनाएँ हैं। इसमें किन ने 'रंगीन और सादे', 'सुगंधवाले और निर्गन्य', भकरंद से मरे हुए और पराग से लिपटे हुए' सभी प्रकार के 'कुसुम' संग्रह करके रखे हैं। कविताएँ बाह्य-विषय-परक होते हुए भी किव की करुणा श्रीर श्रान्ति को मलता से भरी हुई हैं। इसमें ग्रेम श्रीर प्रकृति पर किव के उद्गारों का प्रकाशन श्रत्यत सुन्दर ढंग से हुश्रा है। मस्ती के साथ किव के जीवन में विषाद का हलका-सा श्रामास मिल जाता है। लेकिन वह श्रपने पथ के लिए दृढ्-निश्चय हो रहा है श्रीर प्रिय-मिलन में दुनिया की चिता नहीं करता। ये रचनाएँ विविध प्रकार के भाव कुसमों का सुन्दर गुलदस्ता हैं।

'करुणालय' भावनाट्य है। इसे उन्होंने तुकान्तहीन मात्रिक छंट में लिखा है, जिसमे वात्र्य पूरा होने पर विराम दे दिया जाता है। यह हिंदी का पहला भाव-नाट्य है। इसमें गीतात्मकता के साथ नाटकीय प्रभाव को सुरिच्चित रखा गया है। इसमें धर्म के नाम पर होने वाले पाश्चिक अत्याचारों की कटु आलोचना की गई है। इसकी भाषा कुछ मंज गई है और काव्य-कला भी कुछ विकसित है।

१—प्रियतम वे सब भाव तुम्हारे क्या हुए १
प्रेम कंज किंजल्क शुष्क कैसे हुए १
हम ! तुम ! इतना अन्तर क्यों कैसे हुआ १
हा हा प्राण अधार शत्रु कैसे हुआ ।
+ + + + +
जिनता चाहो शांत बनो गंभीर हो ।
खुल न पडो तब जानेंगे तुम धीर हो ।
रूखे ही तुम रहो, बूँद रस के भरें
हम तुम जब हैं एक, लोग बकते फिरें। (कानन कुसुम)
२—चलो पवन की तरह रकावट है कहाँ
वैठोगे तो कहीं एक पग भी नहीं।

'महाराणा का महत्त्व' भी 'कष्णालय' के ही ढंग की रचना है श्रीर श्रतकात छंद में लिखी गई है। इसमें किव की ऐतिहासिक श्रादशों से प्रेरणा लेने की वृत्ति प्रकट है। यह सन् १९१४ की रचना है। भाषा का प्रवाह श्रीर भावों का स्वच्छद गति से वहते जाना 'महाराणा का महत्त्व' की विशेषता है।

'प्रेम पथिक' का प्रकाशन सन् १९१५ में हुआ। इसे किन ने आठ वर्ष पहले नजमाषा में लिखा था और नजमाषा की प्रतिष्ठा काव्य में असंभव देखकर उसने उसे खड़ी बोली में कर दिया। भावों के निकास और निचारों की पनित्रता की दृष्टि से यह किन के श्रेष्ठ-तम काव्यों में से हैं। इसमें किन ने प्रेम की गृढ़ व्याख्या और महत्त्व नताया है। किस प्रकार दो पड़ोसी मित्रों के पुत्र पुत्री में परस्पर प्रेम है। किस प्रकार एक मरते समय अपने पुत्र को दूसरे को सौंप जाता है, किस प्रकार पुत्री का पिता उस युवक को छोड़ कर अपनी पुत्री की सादी दूसरे युवक से कर देता है, कैसे युवक आधात खा कर घर छोड़ कर तपस्वी हो जाता है और एक कुटी में प्रवेश

स्थान मिलेगा तुम्हें कुटिल संसार में।
इन्छित फल क चाह दिलाती बल तुम्हें
सारे श्रम उसको फूलों के हार से
लगते हैं जो पाता ईन्सित वस्तु को।
र—प्रिये! तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य से
बशीमृत होकर वह कानन केसरी
दाँत लगा न सका, देखा—'गांधार का
सुदर दाखं—कहा नवाव ने प्रेम से।

करता है, और किस प्रकार उस कुटी में उसकी तापसी के रूप में अपनी प्रेमिका से मेंट होती है, आदि भावों से पूर्ण प्रेम-कथा को लेकर प्रसाद जी ने प्रेम की मार्मिक व्यंजना की है। इसमें किन ने प्रेम का उच्चतम रूप प्रदर्शित किया है, जिसमें बिलदान और आत्मोत्सर्ग को प्राधान्य को दिया गया है। यह इस विषय पर आशा और उत्साह से पूर्ण हिंदी का पहला काव्य है। १

'प्रेम-पिथक' तक की किवताओं में किव की भाषा, छन्द और भाव-प्रणाली का प्रयोग-काल चलता रहा है। किव में प्रतिभा और किल्पना के कोश का अथाह समुद्र लहराता हुआ प्रतीत होता है; परंतु उसे निश्चित मार्ग नहीं मिलता, उसकी दिशा को वह स्थिर नहीं कर पाता । कभी वह प्राचीनता की ओर फुक जाता है कभी नवीनता की ओर । भावनाएँ नवीन होती हुई भी कभी कभी अभिन्यंजना प्रणाली में आलंकारिकता आ जाती है। कल्पना के नवोन्मेष के होते हुए भी उसे अतात की ओर काँकना पद जाता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि किव क दृष्ट और उसका प्रयत्न एक नई स्कृष्ट की ओर है। यह 'करना' में आ कर पूरा होता है। 'करना' में सन् १९१६ से लेकर सन् १९१६ तक की रचनाएँ हैं।

इसमें श्रेष्ठ श्रीर साधारण दोनो प्रकार की रचनाएँ हैं। इसका कारण यह है कि कवि ने इसे यौवन काल में लिखा है, जिस समय उसका मन स्थिर नहीं होता । यौवन में उठने वाली विभिन्न प्रकार की भावनाएँ व्यक्ति के मानस को मथ डालती हैं। उस समय संयम श्रीर श्रसंयम का युद्ध होता है, वासनाएँ मन में श्राती हैं श्रीर कवि उनसे ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उस का मन बराबर चंचल बना रहता है। इतन होते हुए भी कवि में ब्रात्म-प्रकाशन की इच्छा बड़ी तीव है। इस ब्रात्म-प्रकाशन के लिए उसने अपनी भावना को उन्मुक्त होकर उडने दिया है। वह प्रकृति के प्रागण में विहार करती रही है और मानवीय भावनाओं को बाखी देती रही है। हिंदी में छायावाद का आरंभ इसी कृति से माना जाता है। इसमें भाषा का त्राडम्बर नहीं है, केवल माव-प्रकाशन पर ऋधिक वल दिया गया है ऋौर वह भी सहस पर. स्थूल पर नहीं। किरण, विखरा हुआ प्रेम, विषाट, बालू की बेल, ब्रादि कविताएँ शब्द का व्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य की प्रथम श्रेणी की रचनात्रों में स्थान पा सकती हैं। 'किरण' को कवि ने नववधू के रूप में चित्रित किया है श्रीर उसे श्रलंकारमयी भाषा मे प्रकट किया है; लेकिन वह अपने में इतनी पूर्ण रचना है कि स्वयं उसका सौदर्य उसके भीतर नहीं समा पाता । कवि को किरण किसी के

१—करता हुँ जब कभी प्रार्थना कर संकलित विचार, तभी कामना के न्पुर की, हो जाती फंकार।

अनुराग में रँगी दिखाई देती है। वह धरा पर मुकी प्रार्थना के सदृश स्त्रीर मधुर मुरली की मॉति मौन ही नहीं है, अज्ञात विश्व की विकल वेदना-दूती के समान भ है ख्रौर म्वर्ग के सूत्र के समान स्वर्ग लोक स्त्रीर मूलोक को मिलाती है। १ विषाद किव की प्रतीक-वादी रचना है, जिसमें शून्यता, शुष्कता, स्रॉस्, वेचैनी को व्यक्त करते हुए विषाद का चित्र खीचा है। कवि को विषाद प्रकृति के करुण काव्य के समान वृद्ध-पत्र की मधु छाया में अमृतमयी नश्वर काया मे लिपटा हुआ अचल पडा दिखाई देता अौर कवि चाहता है कोई उसे छेड़े नहीं। किव ने इस रचना में अपने ही हृदय की मलक दी है। 'मरना' के संबंध मे एक आलोचक ने लिखा है कि 'मरना' स्पष्टतः कवि के आरिमिक यौवन काल की रचना है, जब निराशा में भी एक आशा और मन में भी पीड़ाका एक तीव मादक त्रानन्द है। यहाँ यौवन त्राखों के पानी से त्राशा वी वसारियाँ सींचता है कि कभी प्रेम की मालती जीवन कुंज पर खिलेगी। यहाँ पीडा में यौवन का स्वर है। कवि के हृदय में एक ज्वाला है, पर वह उसे कहाँ ले जायगी, इसका ठीक निश्चय वह

१—घरा पर मुकी प्रार्थना सहश मधुर मुरली सी फर भी मौन किसी ब्रज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती-स, तुम कौन १ स्वर्ग के सूत्र सहश, तुम कौन मिलाती हो उससे भूलोक जोड़ती हो कैसा संबंध, बना दोगी क्या विरज विशोक १ नहीं कर पाता। निस्सन्देह 'मरना' श्रिमिन्यक्त की निराली छ्य श्रीर स्हम भावनाश्रों के विविध रूप तथा श्राशा-निराशा, हर्ष-शोक, श्रासित-विरिक्त का ऐसा स्वरूप है कि कहा नहीं जा सकता है कि किन का भविष्य क्या होगा ! हाँ इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि श्रव वह श्रनुभृति की गहराई में उतर गया है श्रीर श्रागे की कृति श्रवश्य शुद्ध श्रनुभृतिमय होगी, जिसमें उसकी कला भी किसी विशेष दिशा की श्रोर मुडेगी।

'श्राँस्' में श्राकर श्रनुम्ति की तीवता, जिसका संकेत मात्र 'मरना' में था, किव के काव्य में नई उद्धावनाश्रो के साथ मिलती है। इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके श्रात्म-परक Subjective होने में हैं। शुद्ध विप्रलंभ का यह श्रकेला काव्य है, जिसमें, श्राँस् के माध्यम से किव ने श्रपनी वेदना को प्रकट किया है। इसमें 'प्रेम-पिक' की श्रादर्शमयी प्रेम-व्याख्या नहीं है—यहाँ बड़ी गहरी मावना है। 'मरना' मे किव ने प्रेमी के जिस श्रपाग की घारां— कटाइ के प्रहार से श्रमिभूत होकर ट्रगजल के बहाने की बात कहकर प्रण्य-वन्या का प्रसार किया था श्रीर श्रपने को पूर्ण रूप से उसमें हुवो दिया था, वही स्मृति किव को 'श्राँस्' लिखने के लिए प्रेरित कर गई हैं। 'श्राँस्' के संबंध में एक बात श्रौर है। यह किव ने विवश होकर लिखा है। विवश होने का श्रथ है कि किव चाहता नहीं था परंत फिर भी उसे लिखना पड़ा है। जो व्यथ विवश हो था। परंत फिर भी उसे लिखना पड़ा है। जो व्यथ विवश हो था। परंत फिर भी उसे लिखना पड़ा है। जो व्यथ विवश हो था। परंत फिर भी उसे लिखना पड़ा है। जो व्यथ के स्वांध में एक बात हो। जो व्यथ के स्वांध में एक बात हो। जो व्यथ है कि किव

१—जो धनीभूत पीडा थी मस्तक में स्मृति-सी छाई दुर्दिन में आँसू बन कर यह आज बरसने आई।

ष्रेमी की श्रोर से विरह के रूप में उसे मिली थी श्रौर जो दःस्क गत वैमव के मझावशेष के लिए उसे था वही व्यथा-वहीं दुःख-'श्रॉस् में उमझ पड़ा है। वह स्वतः उमडा है, कवि को उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा। प्रसाद जी की ः र कृति ने हिंदी कविता में यगान्तर उपस्थित कर दिया । एक साहित्य-मर्मज्ञ ने इसके छन्द का नाम ही 'ग्रॉस्' छन्द रख दिया। इसका श्रनुकरण भी उस काल में बहुत हुआ लेकिन कोई प्रसाद जी की ऊँचाई को न छ सका। इसमें प्रसाद जी ने मानवीय जीवन की वेदना को ख्राह ख्रौर ख्राँसख्रों में बाँघ दिया है। यहाँ एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है श्रीर वह यह है कि यह श्राध्यात्मिक या रहस्यवादी कविना नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे दूसरों को ही घोखा नहीं देते स्वय मी घोखे में रहते हैं। कहीं कहीं प्रसाद जी ने अपने प्रेमी का विराट रूप में प्राकृतिक उपकरणों के साथ जो चित्रण किया है उसे लेकर कोई इसे रहस्यवादी काव्य कहे तो वह उसकी नासमभी के ऋतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह प्रसाद के संसारी प्रेम-व्यापार का वियोगात्मक व्याख्यान है, जिसे कवि ने कता के आवरण में बड़ी कुशलता से सजाकर रख दिया है। प्रसाद ने स्पष्ट ही अपने जीवन के चढते दिनों में हाड-मास की मूर्ति से प्रेम किय जिसके वियोग की व्यथा में उनके हृदय का करुए कंदन 'ग्राँसू" में साकार हो गर्या है 🔑 कवि ने नि:संकोच भाव से विलास-जीवन

<sup>&#</sup>x27;—धन रे सुन्दर विजली-सी, विजली में चपल चमक सी ऋाँसों काली पुतली, , पुतली मे श्याम भलक सी प्रतिमा में सजीवता-सी, बस गई सुछवि ऋाँसों में थ एक लकीर हृदय में, जो ऋलग रही लासों में।

का वैभव दिखाकर उसके अभाव में आँस् बहाए हैं और अंत में जीवन की वास्तिविकता से समसीता कर लिया है। यही 'आँस्' की मूल भावना है। किव के जीवन में शिशु मुख पर घूँ घट डाले और अचल में दीप छिपाये कोई कौ तृहल-सा आया था। उस के सीदर्श पर किव मस्त हो गया था। उसने पिरंभ कुंभ की मिदरा पान की थी, निश्वास मलय के मों के खाये थे और मुख चन्द्र की चाँदनी के जल से मुख घोकर पातःकाल नेत्रोन्मीलन किया था। वह किव के जीवन में मादकता की भाँति आया था और सज्ञा (चेतना, होश) की भाँति चला गया। उसी के लिए किव को इतनी पीड़ा है कि वह अपने को रोक नहीं पाता और उसके हृदय में रह नह कर उस गत वैभव की स्मृति जाग उठती है। उसके हृदय में आकाश में नच्नों की भाँति समृतियों की बस्ती बस गई है। के लिक किव इन ऑसुओं को व्यापकता प्रदान करता है और वह चाहता है कि उसके व्यक्तिगत आँस् विश्व को भी सरस कर दें और उसके हृदय की उसके हृदय की प्रताला विश्व को प्रकाश दे दे। '

१—शशि-मुख पर घूँ घट डाले अचल में दीप छिपाए जीवन की गोधूली में, कौत्इल से तुम आए। २—परिरंभ कुंभ की मदिरा, निश्वास-मलय के मोंके मुख-चन्द्र चाँदनी जल से, मैं उटता था मुख स्रोके। ३—मादकता-से आए वे, संज्ञा से चलें गए थे। ४—जस गई एक वस्ती है, स्मृतियों की इसी दृदय में नच्चत्र लोक फैला है, जैसे इस नील निलय में। ५—सब का निचोड़ लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात हिमकन सा, आँस् इस विश्व-सदन में।

इस प्रकार 'ब्राॉस' एक ऐसा स्मृति काव्य है, जिसमें विरह व्यक्ति के हृदंय से निस्मृत होकर विश्व-मानव के हृदय को छूने की श्रोर उन्मुख है। भौतिक-सौँदर्व की श्रोर उसका खिचाव है श्रीर उसके पश्चात् उसमे निराशा के कारण जो तीवता त्रागई है वह तीवता पीछे चलकर कही-कहीं ब्राघ्यात्मक संकेत भी पा गई है। परंत उसमें सासारिकता ही प्रमुख है, जैसा कि इम देख चुके हैं। 'श्राँस' से प्रकट होता है कि प्रसाद जी मूलतः प्रमिन्दहस्य के कवि हैं श्रीर मानवीय भावनाश्रों को ही चित्रित करते हैं। प्रकृति भी उसके साथ चित्रित होती है तो केवल उन मानवीय भावनाओं की सफल ऋभिव्यक्ति के लिए ही होती है। प्रसाद जी की भौतिकता भी ऋलौकिकता से ऋधिक सुन्दर है क्योंकि उसमें संकीर्णता या श्रश्लीलता का समावेश नहीं है। श्री नंददलारे वाजपेयी ने 'ऋाँस्' के सम्बन्ध में जो लिखा है, वह वस्तुतः समर्थनीय श्रीर श्रमिनन्दनीय है। उन्होंने लिखा है-" 'श्राँस्' में प्रसाद जी ने यह निश्चित रूप से प्रकट कर दिया है कि मानुषीय विरह-मिलन के इंगितों पर वे विराट प्रकृति को भी साज सजाकर नाच नचा सकते हैं। यह शेष प्रकृति पर मनुष्यता के विजय का शंखनाद है। कवि जयशंकर प्रसाद का प्रकर्ष यहीं पर है। यहीं प्रसाद जी प्रसाद जी हैं। 'ब्राँस' में वे वे हैं।"

'लहर' में आकर 'आँस्' की करणा आशा के सदेश से मुखर है। कवि प्रोम का प्रतिदान ने पा कर 'ऑस्' में संयत होकर चीखा है। उसका और भी भव्य रूप 'लहर' में है। इसमें उसकी निराशा और वेदना निखर आई है और कवि अधिक कोमल तथा भावुक होकर

निर्मय जगती को तेरा, मंगलमय मिले उजाला; इस जलते हुए इदय की, कल्याणी शीतल ज्वाला। जीवन को स्पर्श करता है। इसमें 'प्रेमपथिक' या 'ब्राँस की एकता नहीं है वरन इसमें मुक्तक रचनाएँ हैं. अतएव अन्तम बी और बहिम बी दोनों प्रकार की रचनाएँ इसमें संग्रहीत हैं। किव त्रात्म-चिंतक भी होगया है त्रौर विद्रोही भी। 'त्रशोक की चिंता', 'शेरिसंह का शस्त्र-समर्पण्', 'पेशोला की प्रतिन्विन' श्रौर'प्रलय की छाया'तथा 'श्ररी वरुणा की शात कछार,' त्रादि कविताएँ उसके विद्रोही स्वभाव की सूचना देती हैं, जो मुक्त छद में होने के कारण प्रवाह-पूर्ण तो हैं ही, साथ ही विषय की दृष्टि से अतीत इतिहास के उज्ज्वल कर्णा को भी समेटे हुए हैं। इतिहास के इन प्रस्तर-खड़ों से खेलने के साथ ही कवि का प्रेम भी स्वर्गी व हो उठा है। अपने गीतों में उउने आत्मा का संगीत भर कर प्रेम की नयी योजना प्रस्तुत की है। ब्राज उसके प्रेम के ब्रालंबन मे भी विशदता श्रागई है श्रीर वह श्रजात के प्रति कुछ-कुछ उन्मुख होगया है। उसने इसमें अतीत को आग्रइ-पूर्वंक चित्रित किया है। 'उस दिन जीवन के पथ में' जो प्रेमी मिला था श्रीर यौवन में उसके जीवन में जिस सुन्दर का ऋागमन हुआ था ऋौर जिसकी स्मृति में वह 'श्रॉस्' की माला ग्य चुका था उस की स्मृति श्राज भी गई नहीं है श्रौर वह उसकी श्राँखों के बचपन को श्रव भी नहीं भूलता। ४

१-- तुम हो कौन त्र्यौर में क्या हूँ ?

इसमें क्या है धरा सुनो।

मानस जलिघ रहे चिर चुंबित—

मेरे चितिज उदार बनो।

२—दुम्हारी ब्राँखो का बचपन
स्वेलता था जब ब्रल्हड़ खेल,
ब्राजिर के उर में, भरा कुलेल,

परंतु इसमें उसे प्रकाश का भी पथ मिलता है श्रीर वह जीवन में नए प्रभात को जगाना है श्रीर विषाद श्रीर वेदना से श्रानंद श्रीर सुख की श्रीर बढ़ता है। इसके लिए वह संघर्ष से दूर ऐसे लोक में जाना चाहता है, जहाँ शांति मिल सके। श्रपने नाविक से वह याचना करता है कि उसे मुलावा देकर वह उस लोक में ले चले। यथापि वह धीरे से पुकार उठता है कि 'मुक्तको न मिला रे कभी प्यार' तथापि वह जीवनदायी प्रेम को नहीं छोड़ना चाहता; प्रत्युत वह तो चाहता है कि वह उसके जीवन श्रीर विश्व के कण में व्यास हो जाय।

हारता था हँस हॅसकर मन,

श्राह रे वह श्रतीत जींवन।

१—श्रव जागो जीवन के प्रभात
वसुधा पर श्रोस बने विखरे
हिमकन श्राँस जो छोम भरे
कषा बटोरती श्रक्या गात
श्रव जागो जीवन के प्रभान।

२२—ले चल मुफे मुलावा देकर
मेरे नाविक ! धीरे-धीरे।
जिस निर्जन में सागर लहरी,
श्रंवर के कानों में गहरी,
निरस्कुल प्रम कथा कहती हो
तक कोलाहल की श्रवनी

-३—मेरी ब्राँखों की पुतली में, त् बनकर प्राण समा जा रे। जिससे कन-कन में स्पंदन हो, मन में मलयानिल चंदन हो, करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे। इस प्रकार 'लहर' में प्रसाद जी के संगीत और वहल्पना का संमिन-अस्य है। इसके गीत दिंदी साहित्य में श्रदितीय हैं। काव्य-कला की दृष्टि से भी. इसमें पूर्ण विकास है। प्रकृति के भी अत्यंत सुंदर चित्र हैं। 'बीती विभावरी जाग री' जैसा चित्र शायद ही किसी कित ने दिया हो, जिसमें प्रभातकाल का चित्र चेतना से दीत होकर खींचा गया हो। 'लहर' में प्रसाद जी का कित और भी मधुर श्रीर सरस है।

प्रसाद जी का ऋतिम ऋौर श्रेष्ठ ग्रंव है 'कामायनी'। हिंदी साहित्य में 'कामायनी' का स्जन भी आश्चर्यमयी घटना है। इसका कारण यह कि छायावादी-युग मुक्तक का युग है; उसमें फ्रबंध-काव्य के लिए गु जाइश नहीं है। 'साकेत', 'प्रियपवास', 'नुस्वहाँ, 'सिहार्य' ऋादि जो भी महाकाव्य के नाम पर उपक्रव्य रचनाएँ हैं, उत्तमें बीती हुई बातों को नवीन रूप में रख दिवा है। कथा में हेर फेर करके या दृष्टिकोस को बदल कर मौलिकता का प्रदर्शन किया स्या है। दैसे इन कान्यों में कोई नवीनता नहीं है। लेकिन 'कामायनी' ही ऐसा काव्य है जो विश्व-साहित्य में बेजोड़ है। हिंदी ऋषवा भारतीय साहित्य की बात तो दूर रही संसार की अन्य भाषाओं में भी ऐसी रचनाएँ सुनों के बाद लिखी जाती हैं। कहते हैं कि जब प्रसाद जी ने 'कामायनी' लिख कर समाप्त की तो उन्होंने कहा या कि कामायनी' लिखकर उन्हें संतोष हुआ है। बात यह है कि खायावादी हुम में इसी हीलों में 'महाकाल्य' का सुजन वास्तव में प्रसाद को संतोष देने वाली बात थी। इसमें सुख-दुःख स्रीर प्रेमकाथा की कादंदियों से कूमता हुत्रा किन साजमार्य की अपेर त्रामा है अपेर क्छने अपनी यहता सफलता-मूर्वक सम्मास की है !: 'कामायनी' की कया के लिए कवि ने ऋग्वेद, रातपथ बाह्यस, अन्दोग्य उपनिषद,

श्रादि से सामग्री ली है। कामायनी १५ सर्गों का महाकाव्य है। धंद्रह सर्ग ये हैं:—१. जिन्ता, २. श्राद्या, ३. श्रद्धा, ४. काम, ५. वासना, ६. लजा, ७. कर्म, ८. ईर्घ्या, ६. इड़ा, १०. स्वप्न, ११. संघर्ष, १२. निवेंद, १३. दर्शन, १४. रहस्य, १५. श्रानन्द।

ब्रारम्म में हिमालय के ऊँचे शिखर पर मनु एक शिला पर बैठे दिखाई देते हैं। वे नीचे जल-प्रवाह देख रहे हैं। उनकी ग्राँखें त्रार्द हैं और वे चिंता-मन्न हैं। चिंता है ग्रपने पूर्व जो की देव-सुध्टि के नाश की और गत वैभव के ध्वंस की। वे विभिन्न प्रकार से बुद्धि, मनीषा, मति, आशा आदि चिंता के रूपों में चक्कर लगाते हुए चिंता को कोसते हैं। कवि ने देव सुध्टि के ध्वंस का मनु के द्वारा श्रत्यंत सुन्दर वर्श्यन कराया है। लेकिन चिंता के बाद स्वाभाविक रूप भे श्राशा का उदय होता है। जल-प्लावन शांत होता है। वनस्पतियाँ इवा में लहराती हैं। बरफ पर उषा की सुनइली किरखें पड़ती हैं। अरेर मन के मेंन में भी आशा जागती है। संकट के विरने की चिता उंसके इटने से ब्राखा में बदलती है। मनु को जीवन में ममता ब्रीर उत्साह की श्रेनुभृति भी सताती है। वे एक गुफा बनाकर उसमें रहते त्र्यौर सागरं के किनारे अभिशेत करते हुए तप करते हैं **त्र**ीर देवयत द्वारा मुर-संस्कृति को जीवित करने को किटबद होते हैं। वे यह सोच कर कि मेरी ही तरह और भी कोई बचा हो सकता है, अभिनहोत्र-अवशिष्ट अन्त कहीं दूर एख आते हैं। उसी श्रन्त को देखकर काँमगोत्रंबा श्रद्धा किसी व्यक्ति वी उपस्थिति सममती है और मनुकों खोजती हुई ज्ञाती है। वह मनुके ग्राकापुर्व इंदय में जीका के प्रति अंदा जगाती है। अदा के बाद कार्म का उदय होता है इस्छा प्रवल होती है। मनु के यन में वासना का उदय होता है और मन देवताओं के गत संस्कारों मे जहीभत उस काम की तृप्ति चाहते हैं। काम की मविष्य-वाखी होती है, जिसमें वह श्रद्धा को अपनी पुत्री बताता है और मनु के मन में उसके प्रति तीत्र त्राकर्षण पैदा करता है। मनु का मन राग-विराग से पूर्ण हो जाता है श्रीर वासना का वेग बहुता है। वे श्रद्धा की त्रोर बुरी तरह खिंचते हैं, श्रौर श्रपने को भूल जाते है। अद्धा के पास जो बछडा है, वह भी उनकी ईर्फ्या का पात्र होता है। वे वेचैन होकर अझ को ऋपनाना चाहते हैं। यहीं लच्जा का त्रावरण त्राता है। यह सर्ग कवि की कल्पना का चरम रूप प्रदर्शित करता है। नारी के इस गुरा की महत्ता और श्रावश्यकता पर कवि ने स्वयं कुछ न कह कर भावना का ही रूप खींचा है, जिससे स्वतः सारी चीज़ स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद मनु कर्म में प्रेरित होते हैं और बिल दी जाती है। श्रद्धा को बहु हिंसा पसंद नहीं आती। वह विरोध करती है और मन के मित विरक्त भी होती है; परंतु नारी की कमज़ोरी है कि चह पुरुष को समर्पण किए बिना रह नहीं सकती। श्रदा मी उसका शिकार है और वह एक दिन गर्भिखी हो जाती है। मनु शिकार में ब्यस्त रहते हैं-अदा भावी शिशु के ध्यान में। वंचक एक्प इसे अच्छा नहीं सममता और शिशु के प्रति ईर्ष्यालु होकर समर्पश-शील नारी को बोंडकर चल देता है, निष्ठुर-निर्दय-बन कर । सारखत प्रदेश में त्राकर अपने को इड़ा (बुद्धि) के हवाले करता है। बुद्धि या इड़ा उसे तर्क-वितर्क में डालती और नया राज्य-तंत्र बनवाती है, जिसमें मन अदा-विहीन होकर अपना मन स्तो देते हैं और इड़ा पर ही ग्रंधिकार करना चाहते हैं। इड़ा विरोध करती है पर मन

सक् सता हुए किना नहीं मानते। त्रापस में विरोध होता है-श्विव का प्रलय-नेत्र खुलता है। स्वप्न में अद्धा मनु स्रौर इड़ा के संघर्ष का दर्शन करती है श्रीर वह सवर्ष सच निकलता है। अदा श्राती है और मनु को सारस्वत नगर में बेहोश पाती है। अपने उपचार से मनुको होशा में लाती है तो मनुको एक दम संघर्ष से विरक्ति होती है और निर्वेद के अतिरेक में वे वहाँ से भाग निकलते हैं। अदा अपने पुत्र मानव को इडा को सौप देती है श्रीर मनु की खोज करती हुई आगो बढ़ती है। एक माडी में उन्हें पाकर वह मनु को सँमाजती है स्त्रौर समस्ताती है मनु को यहीं शिव के विराट रूप के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ने पर मनु को इच्छा, क्रिया और झान के विंदु वाला विकोस दिखाई देता है , इच्छा का लरेक सगाक्या है अरेर उसमें स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की पारदर्शिनी पुकलियाँ नृत्य करती हैं। कर्म का लोक श्रामल है जहाँ स्वर्ष और हलाचल है। श्रान का लोक रजत है। इन तीनों के स्हस्य को श्रद्धा मनु को समस्त्राती है ऋौर इञ्छा, क्रिया ऋौर ज्ञान के समन्वय पर जोर देती है। उनके समन्वय में उसकी मुसकान की एक किरण काम करती है। इसके ऋगि मनु ऋानन्द लोक में पहुँच जाते हैं जहाँ मानव ऋौर इड़ा भी ऋा जाते हैं। उस खोक में जड़ ऋौर चेतन मिलकर एक हो जाते हैं ऋौर सर्वत्र ज्ञानन्द का ही प्रकाश का बाता है।

'कामायनी' की कया खो रे है और उसमें चित्रपट बड़ा नहीं है । श्री रामनाय खुम्म के सन्दों में 'विलास-प्रधान देव-संस्कृति के स्थान पर अन्दि-प्रधान और लोक-कल्याय-मधी. मानव-संस्कृति की स्थापना का का में चित्र है,। इसमें सामाजिक प्रयोगों के दर्शन तो होते हैं, पर कुछ तस्त-कान को भी एक मज्जक मिलता है जिसको लेकर ही मानव की त्रानन्दं-साधना चल सकती है। 'कामायनी' की क्या वहाँ एक प्राचीन ऐतिहासिक प्रयत्न की क्या है वहाँ वह संपूर्ण मानवता के चिरंतन द्वंद्व की भी कथा है। इस कथा के मूल में जिस रूपक का त्रामास हमें भिजता है, उसकी एक अंध्व दांशीनिक एष्ट्रमूमि है। त्रीर उसके कारण 'कामायनी' को सपूर्ण माननता के काव्य का गौरव प्राप्त हुत्रा है "

इस महाकाव्य में किन ने दार्शनिक एष्ट्रभूमि को अपने काव्य का आधार बनाकर शैन तत्त्व पर आनंदनाद की प्रतिष्ठा की है पुसन्दुःख की निभेद और निषमता-भरी राह में आनंद-पूर्वक समस्स हो कर चलना ही शन तत्त्व का मूल ध्येय है। अनियंत्रित बुद्धि संवर्ष की ओर ले जाती है और श्रद्धा के सहारे ही मुक्ति प्राप्त की जाती है। यही 'कामायनी' का स्वरूप है। सबसे बढ़ी बात यह है कि इसका नायक मनु कर्मशील है और नह कर्म से ही आनंद की ओर बढ़ता है, जिससे काव्य में कर्म और चेतना का संदेश प्रधान हो गया है। नारी की प्रतिष्ठा द्वारा किन ने अपने काव्य का अमर संदेश दिया है। यह नारी-प्रतिष्ठा प्रसादजी को बौद्ध-कालीन इतिहास से मिली है, जिसका प्रभाच उनके नाटकों में भी है। काव्य भी इससे औ-स्युक्त होकर निस्तर उठा है। 'कामायनी' की वस्तु जितनी अनुठी है उतना ही उसका कला-पद्म भी अनुठा है। भाषा के गामीर्थ और अभिन्यंजना की सांकेतिकता से उसमें एक नया ही सोंदर्य आगया है।

'कामायनी' में मानव जाति का ऐतिहासिक विकास और आध्या-तिमक भावना का समन्त्रय है। इसकी चित्तवृत्तियों का महाकाव्य कहा क्या है। सभौ का विभाजन जिन वृत्तियों के नाम पर हुआ है उनके रूप को खड़ा करने में कवि ने कमाल कर दियों है। मनोविज्ञान देह कान्य का रूप देने का यह पहला प्रयत्न है। चिन्ता, आशा, अदा, लजा, आदि के चित्र ज्यों के त्यों बन जाते हैं। पूरी 'कामायनी' में जीवन की आवश्यक वृत्तियों का क्रिमक विकास दिखाया गया है। इसमें कुल चार पात्र हैं—मनु, अदा, इटा और मानव। इन चारों पात्रों को ही लेकर प्रसाद ने मानव जीवन का आतरिक पहलू अपने कान्य में अमर कर दिया है।

'कामायनी' में मनु का पहले श्रद्धा (हृदय) श्रीर बाद में इडा (बुद्धि) से सम्पर्क करा के किन ने उसे श्रन्त में श्रद्धा द्वारा ही श्रानंद की प्रांति कराई है। इसका स्पष्ट श्रर्थ है कि श्रद्धा इड़ा की श्रपेद्धा श्रिषक महत्त्व की वस्तु है। इसे लेकर श्राचार्य श्रुक्त जी ने श्रापित की है, श्रीर श्रद्धा के इड़ा के प्रति कहे गए 'सिर चढ़ी रहीं पाया न हृदय्' के कथन को बदल कर श्रद्धा के प्रति 'त्स प्रांगि रहीं, पाई न बुद्धि' के कथन की संभावना प्रकट की है। लेकिन ऐसा श्रम्यचित है। प्रसाद जी समरसता के प्रचास्क थे। वे श्रांति नहीं चाहते थे। श्रांघ-पंगु-न्याय की माँति बुद्धि श्रीर हृदय का समन्यय उनका लक्ष्य था। फिर श्रद्धा ने श्रपने पुत्र मानव को ही जब इड़ा को सींप दिया तब श्रद्धा जी का यह समस्ता कि प्रसाद जी इडा के

प्रसाद जी ने कामायनी में 'संवर्ष' सर्ग द्वारा नैकानिक आविकारों के दुरुपयोग का चित्रख किया है और अदा द्वास तकली मी कतवाई है। यन्त्रों भी मीपसता और तकली की की कामसता में मानों वर्तकान जीवन की किमीप्तिक और गांवीवादी खुमायान को भी सक्तक हैं। शहा एशुद्धका भी क्रुया समझकी है और, बिल, पर

मित बुसा और अदा के मित में म मकट करते हैं, कहाँ तक ठीक है.

इसे इम पाठकों के निर्माय पर छोड़ते हैं।

स्थ होती है, यह भी मानो गांधीबाद की ही छाया है। यो प्रसाद ने दोनों को अपने काव्य में स्थान दिया है और युग की समस्याओं को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रगतिशीलता का परिचय दिया है।

कामायनी' में एक श्रीर वड़ी विशेषता उसके प्रकृति-वर्णन की है। प्रलय काल के समुद्र श्रीर उसकी लहरों की भीषणता का जैसा वर्णन प्रसाद ने किया है वह श्राज तक विसी किव ने नहीं किया। वैसे पहाड़, नदी, संध्या, प्रभात, रात्रि श्रादि प्रकृति के सुन्दर चित्रों की भी कमी नहीं है; परन्तु यह प्रकृति-वर्णन श्रत्यंत सुन्दर है। इसके श्रुतिरिक्त बाह्य हर्य-चित्रण श्रीर मनु, श्रद्धा तथा इड़ा के रूप-चित्रण में किव ने व्यक्तित्व के श्रनुकृत ही श्रुपनी तृतिका चलाई है। 'कामायनी' श्रंतन् 'ति-प्रधान काव्य होते हुए भी बाह्य रूप से विमुख नहीं है। वस्तुतः वह भोग-योग, श्रासक्ति-विरक्ति, संग्रह-त्याग का रंतुतित चित्र है, जो मानव-जीवन के लिए श्रावश्यक है। प्रकृति सहचरी हो कर चित्र में सजीवता श्रीर प्रकुरलता भरती रही है श्रीर किव का दार्शनिक चिन्तन उसकी मानुकता में गंभीरता देकर काव्य को युग-युग के लिए श्रमर कर सका है। यो तो महाकाव्यों में सदैव जीवन का ही चित्र रहता है परन्तु ऐसा पूर्ण चित्र हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं। यह युग की नहीं युग-युग की चीज़ है।

'कामायनी' की धारणा वहीं ऊँची है श्रीर उसकी कथा का विधान भी पेचीदा है, इसलिए साधारण पाठक के लिए उसका समम्कना अत्यंत कठिन हो जाता है। लेकिन यदि इस उसकी गहराई को छूने का प्रयत्न करें तो इस प्रसाद की श्रात्मा को श्रवश्य समम्ह लेंके। 'कामायनी' में प्रसाद जी ने नारी की श्रवा के रूप में प्रतिषठा कर पुष्प को भारकाया और श्रंत में उसी को समर्पण करा कर उसकी श्रंपिता सिंह की हैं। इसी उत्त को ग्रहण करने श्रौर बुद्धि श्रीर हृदय के सामजंत्य होरा मानव जीवन के रहत्य को समकने के बाद जीवन में श्रानंद के लिए श्रौर किसी साधन की श्रावश्यकता नहीं रहती। यह मूल मावना 'कीमायन' की श्राध्यात्मक प्रेरणा से भी उत्पर है श्रौर बही उसके कवि की विजय है, श्रन्यथा वह रससिंह कवि न होकर शुष्क दार्शनिक हो जाता।

सारांश यह है कि आरंभ से लेकर अन्त तक कवि मानवन्ह्दय की अन्यतम भावना प्रेम का चित्रकार रहा है। 'चित्राधार' से :लेकर 'प्रेम-पिक', 'मरना' से लेकर 'श्राँस' श्रौर 'लहर' से लेकर 'कामायनी' तक प्रसाद में प्रेस-तत्त्व की प्रधानता है। प्रकृति भी उसमें यम की काव्य-शैली के खेनरूप आई है और उसे कवि ने अधिकाधिक स्थान दिया है परन्त वह मानव-सापेत है; स्वतंत्र रूप से उसकां कोई महत्त्व नहीं है। यों 'कामायनी', 'लहर', 'मरना' ऋंदि में स्वतंत्र प्रकृति के चित्र भी सुन्दर हैं ग्रीर उनकी संख्या भी कम नहीं है; परंतुं सामहिक रूप से प्रेम पहले आता है पर्कति बाद में। रूप-विद्धांस अर्थेर यौवन के रगीन चित्र देते में प्रसाद बेंबोह हैं। साथ ही उनकी मावना की ऊँचाई भी द्रष्टव्य है। 'त्र्रांस' जैसा ऋत्म-संक और 'कामावनी' जैसा विश्व परक काद्य उनकी मानिषक प्रष्ठ-समि की उच्चंता को ही व्यक्त करते हैं। कहीं-कहीं यह ऊँचाई ही परोदा सक्ता के शब्द कवि के प्रेम और जिर्जासाँ की अकट करेंबी है, जिसे लोग रहस्यवाद कह उठते हैं। हम तो कहां को एक मात्र भावतीय जीवंन का कवि सानते हैं और कायावाद में इसी कवि ने जीवन की ऐसी कवां से पूर्व न्यास्था 'कामायूनी' होता की है. जो भारतीयता के साथ विश्व-जनीनता की भी द्योतक है। कवि-प्रसाद हिन्दी के गौरव हैं श्रौर श्राधुनिक कवियों में उनका स्थान-सर्वश्लेष्ठ है। †

<sup>†</sup> नाटक के चेत्र में प्रसाद जी की देन इस पुस्तक में अन्यत्र पढ़िये।

## सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराजा'

रीतिकालीन कविया में जैसे महाकवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है वैसे ही भाषा-शैली की दिष्ट से छाया-वाद-कालीन कवियो में श्री सूर्यकात त्रिपाठी निराला को भी ऋस्पष्ट श्रौर क्लिष्ट बताया जाता है। लेकिन केशव की कविता में जो कठिनाई है. वह एक विशेष काव्य-प्रणाली में वॅघकर चलने की है। रस अलंकार की विशेष मर्यादायों और सीमाय्रो के भीतर अपने पाडित्य-प्रदर्शन की सोंक में केशव की कविता पहेली बन गई है । इस के विपरीत निराला जो की कविता की कठिनाई स्वतंत्र और उन्मुक वातावरण में साँस लेने के कारण है। उनकी कविता में पारिडत्य -न हो ऐसी बात नहीं है। उसमें पारिडत्य है, परन्तु वह पारिडत्य 'परंपरा-पालन में अपनी निषुण्वा नहीं दिखाता, प्रत्युत वह तो नवीन मार्ग के गढ़ने और अपने ही साइस के द्वारा उस मार्ग पर बढ़ने -में त्रपना गौरव समकता है । छंद-त्रलंकार, माषा-भाव, विषय वस्तु सब को प्राचीन परंपरा से निकाल कर-वँघी सीमात्रों श्रौर चहार दीवारियों के बाहर लाकर-स्वतंत्र वातावरण में फूलने-फलने की प्रेरका देना निराला जी का ध्येय रहा है। इस प्रकार केशव की कविता की कठिनाई और निराला जो की कविता की अस्पष्टता दोनों में श्रांतर है। एक परिस्थिति में बंद रहने में- जह होकर निश्चेष्ट होने में -- कठिन है, दूसरी स्वच्छंद गति से आगे बढ़ने में--चेतना से अभिभूत होकर देगवान होने में अस्पष्ट है; एक की किठनाई साहित्य के लिए कोई नवीन भूमि न देने में है दूसरे की अस्पन्टता इतनी नवीनता देने में है, जिसे सर्वसांघारण ग्रह्ण ही न कर सके; एक में किठनाई आग्रह के कारण है, दूसरे में अस्पन्टता स्वभाव के कारण। यहीं निराला जी केशव से आगे हैं। केशव ही नहीं, वे हिंदी-किवयों में सब से आगे हैं। केशव से तुलना करने का अर्थ यह नहीं है कि निराला जी की किवता का माव-पन्न या कला-पन्न केशव से कोई समानता रखता है। यहाँ तो केवल इतना ही अमिप्रेत है कि अस्पन्टता या क्लिन्टता के जिस आश्रय से केशव भर प्रहार हुआ था उसी से निराला जी पर प्रहार हुआ है।

निराला जी की किवता श्रस्पष्ट है, यह फतवा देकर साहित्य के जीने श्रालोचकों श्रोर श्रपात्र पाठकों ने निराला जी के साथ बड़ा श्रम्पाय किया है। उनकी किवता को बिना समसे, यहाँ तक कि विना पढ़े ही लोग चाहे जैसा भहा रिमार्क दे देते हैं; यह हमारी परम्परा का दोष है—श्रष्ट्यम की गहराई न होने का दुष्परिसाम है। वस्तुतः निराला हों या पंत, प्रसाद हों या महादेवी, किवता के समसने के लिए हमें उनका गहराई से श्रष्ट्यम करना पड़ेगा उनकी श्राल्मा के मीतर उरतना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम इसी प्रकार की टिप्पियाँ करते रहेगे श्रीर न श्रपने साथ न्याय करेगे न श्रपने साहत्य के साथ। किर श्रस्पष्टता क्या कबीर में नहीं है, क्या तुलसी में नहीं है (तुलसी कहीं कहीं ऐसे किटन हैं कि पंडित भी चक्कर में श्रा जाय ), क्या सर में नहीं है, क्या बिहारी में नहीं है ? जहाँ किंची मानसिक भूमि पर साहित्य पनपता है, वहाँ क्लिष्टता या श्रस्पष्टता श्रावश्यक सी हो जाती है। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि हम उसकी श्रावश्यकता समसते हैं या

यह जब तक किसी कलाकार की कृतियों में न हो तब तक वह कलाकार महान् हो ही नहीं सकता । नहीं; इस ऐसा इरगिंज नहीं समकते । इमारा उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि महान् साधक कलाकारों की रचनात्रों में क्चिारों त्रौर भावों की ऐसी गुल्यियाँ रह ही जाती हैं जिन्हें समक्ते में कुछ कठिनाई होती है और बदि उस कलाकार की मानसिक भूमि के निकासकम को समम लिया आप तो वह कठिनाई उस कलाकार का टोष न रहकर उसका गुरा या विशेषता हो बाती है। निाला जी के साथ भी यही बात है। यदि हम उनकी काव्य-प्रणाली को सममने के साथ साथ उनके मानिसक धरातल के साथ तादात्म्य स्थाति कर सर्कें तो हमें कोई कठिनाई उनके काव्य को समझते में न होगी। निगला जी का बीवन, उनका स्त्रभाव, उनका ऋष्ययून-क्रम ऋाः ऐसी वार्ते हैं जिन्हें भुताकर कोई व्यक्ति उनके काव्य-सागर के किनारे बैठकर लहरं मले ही गिनता रहे, साहस के साथ डुनकी लगाकर मोती नहीं निकाल सकता। इस लिए सर्वप्रथम इम निराला जो के जीवन ह्यौर स्वभाव पर विचार करेंगे।

निराला बी का जन्म सन् १८६६ में महिमादल राज्य. जिला मेदिनीकुर (बंगाल ) में हुआ । वैसे आपका असली घर युक्त मानत में उन्नाव जिले के गढ़ा कोला गाँव में है। महिमादल राज्य में एक प्रति फिल कर घर काम करने के कारण आपके पिता पं० रामसहाय जी समस्वार विहीं रहते थे। साम बाहन की उनगर नहीं कुमा थी। इसलिए निराला जी की स्कूली शिला राज्य की ओर से ही हुई अपने उन्हें के संब सुविचारों मिलीं जो किसी ऊँचे घराने के लड़के को झिल सकती हैं। जिला बंगाल में ही हुई। शिला ही क्या

बंगाल में जन्म होने श्रीर वहीं के वातावरण में पलने के कारण वँगला इनकी मातृभाषा-सी हो गई श्रीर बँगला में ही कविता मी लिखना श्रारंभ किया। बँगला के प्रसिद्ध लेखक श्री हरिषद कोषाल ने इन्हें श्रॅंग्रे जो की शिचा दी। इसी समय स्वामाविक किच दर्शन की श्रोर होने से इन्होंने संस्कृत पढ़ना श्रारंभ किया श्रीर उसमें श्रच्छी गित प्राप्त कर ली। इसके बाद श्रपनी स्त्री के द्वारा इन्हें हिंदी की श्रोर किच हुई। उस समय इनकी श्रायु १५-१६ वर्ष से श्रिषक न होगी। इस प्रकार बँगला, श्रंभे जी श्रीर संस्कृत, तीन भाषाश्रों के संस्कार लेकर निरालाजी हिन्दी में श्राए। वह भी कोई जानकरी से नहीं वरन इन भाषाश्रों के गंभीर अध्ययन के बाद उनका परिचय हिंदी से हुश्रा, जिसका परिचाम यह हुश्र्म कि उनकी कविता में हिन्दी के श्रम्य किवीयों की श्रमेंचा नवीनता होना नितात स्वामाविक हो गया। 'जुही की कली' नाम की कविता उनकी सर्व-प्रथम साथ ही सर्व-श्रष्ट कविता है, जिसे उन्होंने सोलह साल की उम्र में लिखा।

बंगाल में उन दिनों स्वामी रामकृष्य परमहं स और स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्रभाव था। निराला जी ने भी उनके दार्शनिक सिद्धांतों का गंभीरता -पूर्वक मनन और चिन्तन किया, जिसके कारस उनके विचारों में प्रौढ़ता आगई। उस समय उनकी उम्र बाईस-तेईस साल से अधिक न होगी। उन्होंने श्रीरामकृष्य मिशन की ओर से निकलने वाले पत्र 'समन्वय' का भी संपादन किया। कलकचें से निकलने वाले 'मतवाला' पत्र के द्वारा निराला जी का हिंदी काव्य-जगन् में अवेश हुआ और तब से वे निरंतर हिंदी में लिखने लगें। उसके संपादकीय विभाग में भी वे रहे। उनका 'निराला' नाम तभी से लोगों के सम्मुख आया।

शिक्ता और अध्ययन की इस विशाल संपत्ति के साथ निराला जी बंगाल और मध्य देश ( युक्तपात ) की भिन्न संस्कृतियों के मिश्रण से बने हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उनके भले ही मध्य देशीय हा वर्तमान जीवन में वे बंगाल के प्रिनिधि से हैं। उनकी वेशभूषा, चाल-ढाल, बात-चीत का ढंग, यहाँ तक कि खान-पान भी बंगाली ही है। जब वे बॅगला बोलते हैं तब कोई यह नहीं कह सकता कि वे बंगाली नहीं हैं। इसके श्रविरिक्त निराला जी के जीवन में फनकडपन भी इद दर्जे का है। बीस वर्ष की अवस्था में उन्हें श्रमहा पत्नी-त्रियोग सहना पड़ा श्रीर तब से वे विधर-जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार किसी ने उनके विधुर जीवन के विषय में पूछा श्रीर कठिनाइयों की श्रीर इगित किया तो वे बोले- 'जैसे एक कुलीन विधवा रहनी है, वैसे ही मैं भी रहता हूँ।" पत्नी-वियोग ही नहीं उन्हें अपनी पत्री की मृत्य से भी वही गृहरी चोट लग चकी है। 'सरोज-स्मि।' नामक कविता में इसका बड़ा करुण चित्र है। अब उनका एक मात्र पुत्र है, जो संगीत की विशेष शिक्षा प्रांत कर रहा है। किंत निराला जी अलग ही रहते हैं। उनका जीवन कवीर तलसी आदि सन्तों का सा है। साहित्य-साधना के अतिरिक्त और कोई मोहं उन्हें नहीं है। अत्यन्त सरल और भोले होने के साथ ही ये स्वाभिमानी भी कॅची श्रोगी के हैं। कभी मुक्ता नहीं जानते। पारिवारिक संघर्ष के वरिसाम मेलते हुए भी साहित्य-साधना करते रहना और स्वामिमान की रहा करना निराला जी का ही काम है। उनका अन्तर और बाह्य दोनों विशाल हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा महान् है कि माहतीय भाषात्रों में उसकी समता के लिए शायद ही कोई दूसरा व्यक्तिक मिल सके। किसी ने निरला जी से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने

कहा था—'देखते नहीं मेरे पास एक किव की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर (दार्शनिक) के पैर हैं।" जिस व्यक्ति से निराला जी ने अपने संबंध में यह बात कही थी उसने संवेदन-शील हृदय मिलाकर निराला जी के व्यक्तित्व की पूरा कर दिया था। हम सममते हैं कि निराला जी किव, कलाकार, पहलवान, फिलासफर और सहृदय मानव इन पाँचों तत्त्वों के पुंजीमृत रूप हैं। हिन्दी का कोई किव इतना विचित्र व्यक्तित्व लिये हुए नहीं हैं। यही कारण है उनकी किवता भी अन्य सभी किवयों से भिन्न प्रकार की है। वे सब से अलग अपने आप में अकेले हैं— निराले हैं और उनकी ऊँचाई को छूने की शक्ति बहुत कम लोगों में है।

सारांश यह है कि बँगला में शिचा होना, अभे जी-संस्कृत की पढ़ाई के साथ दार्शनिक चिंतन के बाद हिंदी में लिखना, उच्चवगी थ संस्कृति में पलना, रामकृष्ण और विवेकानन्द का प्रमाव ग्रहण करना. दरबारी वातावरण से संगीत-साहित्य की गहरी छाप लेकर निकलना, छी श्री अवस्था में ही पत्नी का वियोग हो जाना, स्वाभिमानी और अवस्वह स्वमाव के साथ फक्कडपना और पुराने संतों का-सा जीवन बिताना आदि ऐसी बातें हैं, जिनसे निराला जी के काव्य-साहित्य को समक्तने में सुविधा हो सकती है; क्योंकि उनके निरालेपन की कुं जी इन्ही में छिपी है। यही करण है कि उनका विकास हिद्री के अन्य कवियों की अपेदा अपनी सामयिक परिस्थितियों का उल्लंबन करते हुए भी स्वाभाविक गति से हुआ है। दूसरी बात यह है कि निराला जी शुद्ध. साहित्योपजीवी प्रास्थी रहे हैं। शुद्ध साहित्योपजीवी का अर्थ यह है कि साहित्योप जीवी का अर्थ यह है कि साहित्योप जीवी का अर्थ यह है कि साहित्योप के अतिरिक्त उनकी जीविका का

श्रन्य कोई साधन नहीं रहा। इसलिए उन्हें लिखना भी बहुत पड़ा है। कहानी, उपन्यास, कविता इन तीनों क्षेत्रों में निराला जी ने देरों रचनाएँ की हैं। कहानी-सग्रह 'सखी' श्रौर 'लिली'; उपन्यास 'श्रप्सरा', 'श्रलका', 'निपरुमा', 'प्रभावती' श्रादि, कविता संग्रह 'अनामिका', 'परिमल', 'गीतिका', 'तुलसीदास', 'कुकुरमुक्ता,' 'अणिमा,' 'बेला' श्रादि के श्रनिरिक्त सना है 'ऊवा' नाम की एक नाटिका भी उन्होंने निस्ती थी, जो प्रकाशित नहीं हुई । इधर उन्होंने 'कुल्लीमाट श्रीर 'बिल्लेसर बकरिहा' जैसी गद्य कृतियाँ भी की हैं जो सामाजिक परिस्थिति पर गहरे व्यग हैं। 'रवीन्द्र-कविता कानन' से उनकी त्रालोचना-शक्ति तथा 'प्रबन्ध-पद्म' श्रौर 'प्रबन्ध प्रतिमा' में मौलिक निवन्ध-कला के दर्शन होते हैं। श्रव भी निराला जी की साधना की च्योति मन्द नहीं हुई। वे निरन्तर गतिशील हैं। द्वितीय महा-युद्ध के दिनों में पंत जी तथा महादेवी की वाणी कुछ मूक मलं ही हो गई हो, परन्तु निराला जी की बराबर मुखरित रही है। संवर्ष से वे कमी विमुख नहीं हुए। उनका व्यक्तित्व पौरुष से ऋोतमोत है। वीमत्त समस्यायें उन्हें डरा घमका नहीं -सकर्ती। दार्श्वनिकता के स्तर से वे विश्व को देखते रहे हैं, परन्तु सामाजिक संघर्ष उनकी मूल-भाव-घारा में भी व्यतित होता रहा है। स्वमान्तः ही समाजिक संबर्ध और उथल-प्रयत के लिए निसला जी ने मच का सहारा लिया है। उनका संद्य इतना ठोस और बठा हुआ है कि भाव कतीना निकास वहन्ति की उक्ति वदि वरीचा के लिए ली जान तो निराला जी उसमें प्रथम श्रेमी में प्रथम ऋषिंगे। एक एक खब्द, एक एक लाक्या मोली की नरह जहां हुत्रा है। नज़ीन विनार अपेर बीली की स्थानना से उसमें

चार चाँद लगा गए हैं। परन्तु इस महान् कलाकार का कवित्व ही इमारा श्रालोच्य विषय है, श्रवः इन यहाँ उनकी कविता पर ही विचार करेंगे।

जैसा कि इम निराला जी के जीवन से परिचय पाने पर जान चुके हैं, बॅगला उनकी मातृभाषा सी रही है। वंगाली भावक होते हैं त्रौर बगला की मिठास का बहुत कुछ श्रेय उनकी इसी भावुकता को है। निराला जी में भावुकता वगाल की जलवायु के कारण स्वामाविक रूप से है ही, साथ ही उनकी मापा में मिठास भी है, जो संस्कृत के गहन अध्ययन और अंग्रेज़ी के चिंतन-मनन से औढ़ हो गई है। इसके साथ ही निराला जी ब्रारंभ से दार्शनिक रहे हैं। उनको किशोर काल में ही दार्शनिक जीवन की अनुसूति होगई थी। यरिगाम यह हुस्रा कि विवेकानन्द के व्यक्तित्व स्रौर रामकृष्या के सिद्धातों के मूर्त रूप वन गए। वेदान्त का जो वरदान उन्हें इन बीसवीं शताब्दी के दो प्रमुख दार्शनिक महात्मात्रों से मिला, उसने निराला जी की कविता को भी वेदान्त से युक्त बना दिया। उनकी कविता में सबसे प्रवल स्वर यदि किसी भावना का है तो वह इसी वेदान्त का है। यही उनका रहस्यवाद भाहै। रहस्यवाद में त्रात्मा-परमात्मा के मिलन की भूमिका का वर्ष्यन प्रेम-भावना के आधार पर होता है, उसमें चिन्तन का अभाव होता है। विशेष रूप से उनका संबंध प्रेमिका-प्रेमी के रूप में ही मिलन और विछोह के चित्रों का श्रंकन किया जाता है। निराला जी में वेदान्त तत्त्व की प्रधानता है त्रप्रतएव उनमें रस या राग तत्त्व तो पर्यांत मात्रा में है परंतु ब्रह्म के प्रति निवेदन में स्त्रीत्व को उन्होंने नहीं ऋपनाया। ऋौर ऋपनाया भी है तो कम। जहाँ कहीं भी उन्होंने दार्शनिक तत्त्रों को काव्य का १५

विषय बनाकर प्रस्तुत किया है, वहीं उनको अपने पुरुषत्व को विशेष प्रतिष्ठा देनी पडी है। उनका सबल व्यक्तित्व उन्हे आजा नहीं देता कि वे महादेवी की भॉति विराट् पुरुष के प्रति केवल नारी रूप में ही समर्पित हो सकें या कबीर की भाँति 'हरि मेरी पीव में हिर की बहुरिया' कह सकें। ये प्रसाद की भाँति सामान्य भाव-भूमि पर अपने को भी पुरुष ही मानते हैं। इसमें उनका दोष भी नहीं है। भारतीय सस्कृति ही इस भावना के मूल में हैं। उपनिषदों में भी चिन्तन का यही क्रम है ग्रीर ग्रात्मा परमात्मा का त्रश होने के कारण पुँ लिङ्ग रूप में ही वर्णित है। निराला जी हों या प्रसाद जी, भारतीय संस्कृति की परम्परा के दार्शनिक चितन में यही क्रम त्राना स्वाभाविक होगा । निराला जी के दार्शनिक रहस्यवाद का उक्तव्य उदाहरण उनकी 'तुम त्रौर मैं' कविता है। यह कविता निराला जी की कवितात्रों में विशेष स्थान रखती है। विषय, भाव त्रौर कला की दृष्टि से कवि की सर्वोक्तिष्ट रचनात्रों में इसकी गर्गना है। प्रकृति ब्रौर मानव-हृदय की भावनात्रों को लेकर ब्रह्म ब्रौर जीव या परमात्मा ऋौर आल्मा की अभिन्नता का जैसा कलापूर्ण चित्रण इस कविता मे है, वैसा अन्यत्र नहीं मिल सकता। कविता का आरभ भी बडी विशद भूमिका से हुआ है-

तुम तुझ हिमालय-भृंग
श्रीर मैं चंचल-गति सुर-सरिता
तुम विमल हृदय उच्छ्वास
श्रीर मैं कात-कामिनी-कविता।
तुम प्रेम श्रीर मैं शान्ति,
तुम सुरा-पान-धन-श्रंधकार,
मैं हूँ मतवाली भ्रान्ति।

हिमालय से गंगा का, विमल हृदय के उच्छ्वास से सुन्दर
किविता का, प्रेम से शांति का, शराब की बेहोशी से मतवाली
भांति का जैसे जन्म होता है श्रीर जैसा इनमें धनिष्ट सम्बन्ध है
वैसे ही परमात्मा से श्रात्मा का जन्म होता है श्रीर इन दोनों का
परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है। सनूची कविता में ऐसे ही रूपकों
का कलात्मक गुम्फन है।

दार्शनिक के लिए संसार की निरक्ति एक आवश्यक गुण है। उसे इस निश्व से मोह नहीं रहता। मोह रहने पर ब्रह्म के प्रति निश्चित प्रेम-प्रदर्शन में बाधा पड़ती है। अतः किव. में तीव निरक्ति घर कर लेती है। इस निरक्ति का परिणाम होता है कि वह उदासीन हो जाता है। यह उदासीन वृत्ति हमारे किन में भी तीव है। वह भी निश्च की माया और सृष्टि की नश्वरता के प्रति एक उपेच्चा के माव से देखता है। उसे पता हैं कि उसके प्रिय जनों में से मले बुरे सभी चले गये। उगी हुई कोंपल की भाँति जो भी संसार में आए वे च्या भर रहकर और खिलकर अमिलाधाओं के पूर्ण होने से पहले ही चले गए। लेकिन किन को इस पर भी निराशा नहीं है। यह जानते हुए भी कि उसे भी इसका शिकार होना पड़ेगा, वह वाधाओं और चिन्ताओं का स्वागत करने को प्रस्तुत होता है। उसमें निराशा नहीं है। च्या-भंगुरता उसे हतोत्साह नहीं कर सकती, कुछ च्या को उसे निषाद-मन्न भले ही कर दे। यही दार्शनिकता की केन्द्रीय भावना है। संभवतः किन का यही आशावाद है जो

१—देख चुका जो जो ग्राएये, चलेगए।

जीवन की विजय, पराजय, चिर अतीत की आशा, मुख आदि में ब्रह्म का निवास और ब्रह्म में इन सबका पर्धवसान देखता हुआं उसके कर-स्पर्श से रहित सृष्टि क' असार समस्ता हैं। इसी

मेरे प्रिय सब बुरे गए, संब

भले गए!

द्याण भर की भाषा में,
नव-नव श्रिभिलाषा में,
उगते पह्नव से कोमल शाखा में
श्राए ये जो, निष्टुर कर से
मले गए,

मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब भले गए!

चिंताऍ-बाधाऍ,

त्राती ही हैं, त्राऍ, त्रन्ध दृदय है, बंधन निर्देय लाऍ,

में ही क्या, सब ही।तो ऐसे

छले गए,

मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब मले गए!

१—जीवन की विजय, सब पराजय, चिर अतीत आशा, सुख, सब मय, सब में तुम, तुममें सब तन्मब, कर-स्पर्श-रहित और क्या है ! अपलक, असार ! मेरे जीवन पर, जिय, सौवनं-वर्म के बहार! लिए उसे बार-बार ऐसा अनुभव भी होता है कि उसका असु करुणा द्वारा उसके हृदय को मुलकित कर रहा है। अौर वह गां उठता है कि अभी मेरे जीवन में वसंत का आगमन ही हुआ है, अभी मेरा अन्त कैसे होगा ? इतना होने पर भी किव की आतमा उस प्रकाशमय लोक के लिए अवश्य विकल है बहाँ ज्योति के सहस रूप खिलते हैं और रस की घारा बहती है और प्रियतम के नेतों के मिलन के कारण इस जग का ध्यान नहीं रहता। जगत के पार जाने का लक्ष्य किव के सम्मुख सदैव रहा है। अपनी मानसिक भावनाओं को चित्रित करने के साथ वे भावना और कल्पना के पंखों पर ऊचे से ऊचे उड़े हैं। कभी-कभ वे चितन से ऊचे उठते हैं और स्वस्थ मन से अनुभव करते हैं कि वह प्रयत्म उनके हृदय गगन में अज्ञान की अभावस के अधकार में प्रकाश का चंद्रमा बन कर आया था। तब दिख् मंडल में चाँदनी फैल गई थी, घोति का केन्द्रीकरण्सा होगया था, प्रीति का स्वच्छन्द विकास हुआ था और दोनों के

१--भर देते हो

वार-वार प्रिय, कश्या की किरणों से चुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो।

२-- ग्रभी न होगा मेरा श्रन्त।

श्रमी श्रमी ही तो श्राया है मेरे वन में मृद्ल वसंत ।

३-इमें जाना है जग के पार

जहाँ नयनों से नयन मिले ज्योति के रूप सहस्र खिले, सदा ही बहती नव-रस-भार वहीं जाना, इस जग के पारें। प्राच परस्पर मिल गए थे। ऐसे चित्र निराला जी ने अमिएत दिए हैं और उनके साथ प्रकृति अनिवार्य रूप से सहचरी बनकर आ गई है। लेकिन निराला जी में शुष्क ज्ञान के आधार पर जीवन और जगत तथा उसके कर्ता के रहस्य की पहेली को सुलकाने के लिए भी केचैनी बनी ही रही है। परमात्मा संसार में क्यात है या संसार परमात्मा में क्यात है श अथवा परमात्मा और तिश्व एक ही हैं? विश्व का कारण वह है या उसका कारण विश्व ? इसका मेद अभी किन नहीं समक पाया है और जब तक उसकी यह अभी किन नहीं समक पाया है और जब तक उसकी यह अभि न खुल जाय उसके मन का खेद नहीं मिट सकता। दार्शनिकता निराला जी में प्रधान रूप से है, इस बात को समक्कने के साथ-साथ यह भी जानना आवश्यक है कि कहीं वह मावना-प्रधान है और कहीं चितन-प्रधान । जहाँ भावना-प्रधान है वहाँ वहाँ नो सरसता स्वाभाविक है ही परंतु जहाँ चितन-प्रधान है वहाँ मी उनका किन्त सबल और पृष्ट है।

१-तुम त्राए,

श्रमा-निशा थी शशघर-से नम में छाए। फैली दिङ्मण्डल मे चॉदनी, बॅची ज्योति जितनी थी बॉंघनी, खुली प्रीति, प्राखों से प्राखों में भाए।

२—तुम हो ऋखिल विश्व में या यह ऋखिल विश्व है तुममें, ऋथवा ऋखिल विश्व तुम एक यत्ति देख रहा हूँ तुममें मेद ऋजेक.

वेदान्त के स्वर की प्रखरता के साथ-साथ निराला जी में करूका का स्वर भी प्रखर है। कारण यह है कि स्वामी विवेकानन्द जी, जिनके व्यक्तित्व श्रौर विचारों से निराला जी श्रत्यधिक प्रमावित हैं. दर्शन को जन-जन का कल्याण-विधायक बनाने के पद्म मे थे श्रीर उसकी व्याख्या राष्ट्रीयता के ऋाधार पर करते थे। उनके समय की परिस्थित में देश की परतन्त्रता श्रीर उस परतन्त्रता से पैदा हुई बेबसी के कारण वेदान्त का वह स्वरूप, जो उन्होंने स्थिर किया. वैराग्य प्रधान दर्शन से कहीं ऋधिक उपादेय ऋौर ऋपनी वस्तु था। निराला जी ने विवेकानन्दी वेदान्त की ऋपनाने के साथ-साथ उसमें व्यक्त करुणा श्रीर राष्ट्रीयता को भी ज्यों का त्यों श्रपना लिया। त्रपने नयन मूँद कर दयनीय परिस्थिति में पड़े मानव के दुःख स्ने छू टकारा पाने वाले वेदान्त को कोई इदय-हीन संन्यासी मले ही श्रपना ले, सहृदय कलाकार कभी उसे नहीं श्रपना सकता। निराला जी ने एक कलाकार के नाते करुणा को अपने काव्य में पूरा-पूरा स्थान दिया है। उन्होंने 'परिमल' की 'स्राग्रह' शीर्षक कविता में माता सरस्वती से प्रार्थना की है कि हे माँ मुक्ते वहाँ ले चल जहाँ वेदना का संसार मूर्छित हुन्ना पड़ा है। निराला जी ने वेदना के

विन्दु ! विश्व के तुम कारण हो
या यह विश्व तुम्हारा कारण ?
पाया हाय न ऋब तक इसका मेद,
सुलामी नहीं प्रंथि मेरी, कुछ मिटा न खेद ! 'प्रिसल'
२—माँ, मुक्ते वहाँ तूले चल !

देखूँगा वह द्वार--दिवस का पार- -संसार को भी उतनी ही कुशलता से रूप-रंग द्वारा सजीव किया है. जितना कि ज्ञानन्द के संसार को ! उनकी 'विधवा', 'मिच्क,' 'दीन', 'वह तोड चली पत्थर' ब्रादि कविताब्रों में उनकी करुणा-कलित वाणी की छटा दर्शनीय है। इन विषयों पर सैकडों कवितायें लिखी गई थरन्तु निराला जी के समान हार्दिकता किसी में भी नहीं है। 'विधवा' पर तो उनकी पंक्तियाँ विञ्व-साहित्य में बेजोड़ हैं। भारतीय विभवा के करुण चित्र को आरंभ करते हुए कवि ने लिखा है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान पवित्र है, दीप-शिखा की भाँति शांत श्रीर भाव-मन है, उसे देखकर कर काल की निष्ठ्रता की याद ब्राजाती है, वह टूटे हुए वृत्त से (खड़े हुए से नहीं, क्योंकि खड़े हुए वृत्त से जिस लता को अलग किया जायगा वह किसी न किसी प्रकार हरी-मरी रह भी सकती है. पर टूटे हुए वृक्त से अलग की हुई लता नितान्त त्राश्रय-हीन होती है ) पृथक हुई लता के समान दीन है। ऐसी दलित भारत की विधवा है। दलित इसलिए कहा कि यदि स्वतंत्र और ग्रानन्द-मम्न भारत होता तो उसकी विधवा की दशा ऐसी न होती। तब तो शायद विधवा का त्रस्तित्व भी न होता। इसमें दुहरा व्यंग्य है। देश की दयनीय दशा श्रीर पतन की श्रीर त्रस्पष्ट पर तीत्र संकेत भी है। ° 'भिज्ञक' में भी यही करुखा का

मूर्ज्ञित हुन्ना पड़ा है जहाँ
वेदना का संसार ! — 'परिमल'
?—वह इष्टदेव के मंदिर की, पूजा-सी,
वह दीप-शिखा-सी शांत, माब में ,लीन,
वह कर काल-ताएडव की स्मृति-रेखा-सी
वह टे दूतक की खुटी लता-सी दीन—
दिलत भारत की विधवा है।

स्रोत है। कवि भिन्नक का चित्र खींचते हुए, कहतें हैं कि वह कलेजे को दो टूक करता हुआ ( अपनी करुगा-पूर्ण वागी से ) पछताता मार्म पर चला आ रहा है। उसके पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं श्रीर कमज़ोरी के कारण वह लकड़ी टेक कर चल रहा है। वह मुद्रीभर दाने से अपनी भूख मिटाना चाहता है इस्र वह अपनी फटो पुरानी फोली का मुँह फैलाता हुआ आ रहा है। उसके साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए रहते हैं। वे बाएँ हाथ से पेट को मलते चलते हैं त्रीर दायाँ हाथ दया-हिंग्ट पाने को बढाए रहते हैं। दीनता-प्रदर्शन करते-करते जब उनके श्रोष्ठ भूख से सुख जाते हैं तब वे दाता-भाग्य-विधाता-से क्या पाते हैं ? तिरस्कार-निरादर और प्रताइना ! श्रीर फिर श्रॉसुश्रों का घूँट पीकर रह जाते हैं। वे कभी सड़क पर खड़े जूठी पत्तल चाटते हैं और कभी कत्ते उनके साथ छीना-फपटी करते हैं। यह स्थिति है भिच्नक और उसके बच्चों की ! किव चाहता है कि वह ठहरे श्रीर वह श्रपने हृदय के त्रामृत से (कहणा से ) उसको सींच दे। उसका विश्वास है कि वह स्रभिभन्यु जैसा बन सकेगा। इसी लिए वह उस के दुख स्वयं ले लेना चाहता है।

निराला जी की यह करिया निरंतर उनके साथ रही। 'परिमल'

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर त्राता। पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एकं, चल रहा लकुटिया टेक, सुद्धी मर दाने को -- भूँख मिटाने की

१-वह त्राता-

की ये किवतायें उनके हृदय की स्निग्धता को व्यक्त करती हैं श्रौर श्रपने समकालीन किवयों से उन्हें ऊपर ले जाती हैं। 'श्रनामिका' तक उनकी यही करुणा बहती चली जाती हैं। लेकिन श्रागे की रचनाश्रो में वे इसके कारण की खोज में लगे हैं। 'बेला' नामक नवीनतम सप्रह में ४५ वीं किवता में भी एक भिच्चुक का चित्र है। लेकिन उसमे केवल भिच्चुक पर करुणा नहीं है, न उसका दयनीय चित्र ही है। उसमें बनिया, कलाकार, शिच्चक, कारीगर, महाराज श्रौर तरुणी ने उस मुद्धी भर हड्डी के भीख माँगते ढाँचे पर जो-जो रिमार्क दिए हैं उन्हें ज्यो का त्यो रख कर किवता समात कर दी है। लेकिन यह किवता कला की हिंद से श्राधुनिक श्रिधक

मुंह फटी पुरानी मोली का फैलाता—
दो दूक कलें के करता पछताता पथ पर आता !
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए,
बाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते,
और दाहिना दया-हिंद्र पाने की ओर बढ़ाए !
भूख से सूख ओंठ जब जाते
दाता—भाग्य-विधाता—से क्या पाते ?
हूँ ट ऑसुओं का पीकर रह जाते !
चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए,
और मपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए ।
ठहरो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सीच दूँगा
अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम
तुम्हारे दुःख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा

है श्रीर इसमें शक्ति भी उसकी श्रपेचा श्रिषक है, क्योंकि इसे उसने समाज के भीतर रखकर, उसका श्रंग समक्त कर श्रपनी सम्मति दी है श्रीर उसका श्रक्तित्व स्वीकार किया है जब कि उस 'भिचुक' पर केवल किव की द्या ही बरसी है श्रीर 'दाता—भाग्य-विधाता'—की करूता की श्रोर संकेत भर कर दिया गया है। यहाँ व्यंग्य प्रधान है, जो श्राज की किवता का प्रवल श्रस्त है।

१-भीख मॉगता है ऋब राह पर मुद्धी भर इड्डी का यह नर एक ब्रॉख ब्राज के वानिज की पराधीन होकर उम्र पर पडी कहा कला ने, कला का यह वर। एक ऋॉख शिद्धा की इठी से देखने लगी उसे अमेठी से कहा, खुलकर छोटा भूघर। एक ब्रॉख कारीगर की गडी, कहा, ऋादमी की यह है छड़ी, खोदे कोई इसको लेकर। एक ब्रॉख पडी महाराज कहा, देख ली है स्तुति व्याज की मानव का सच्चा है यह घर। एक श्रॉख तक्सी की जो श्रड़ी कहा, यहाँ नहीं कामना सडी इससे में हूँ कितनी सुन्दर

छायावादी कान्य मे दार्शनिक चिन्तन और करुणा के अतिरिक्त जो तीसरी वड़ी भारी विशेषता है, वह है रूप या दृश्य चित्रण की। कहीं किव नारी रूप के ऐसे चित्र देता है जो प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से अत्यधिक आकर्षक हो गए हैं। 'गीतिका' नामक संग्रह में ऐसे रूप चित्रों का आधिक्य है। जहाँ ऐसा चित्रण है, वहाँ अलकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। प्रभात काल में जाने वाली एक सुन्दरी का चित्र, '(प्रिय) यामिनी जागी' वाले गीत में दिया गया है, जिस में रूपक अलंकार की छटा के साथ-साथ किव की कला। भी निस्तार पर आ गई है—

(प्रिय) यामिनी जागी।

श्रलस पंकज-हग-श्रक्ण-मुख
तक्ण-श्रनुरागी।
खुले केश श्रशेष शोमा भर रहे,
पृष्ठ-ग्रीवा-बाहु-उर पर तर रहे,
बादलों में विर श्रपर दिनकर रहे,
क्योति की तन्वी तिकृत्,
युति ने ज्ञमा माँगी।

लेकिन इन चित्रों से भी अधिक सुन्दर चित्र हैं प्रकृति के मानवी-करण के। यों तो अश्लील शृंगार इन चित्रों में भी नही आ पाया है परन्तु प्रकृति के चित्र तो ऐसे सुन्दर हैं कि किन की निरी ज्ञण शिक और अनुभूति का कायल होना ही पड़ता हैं। 'जुही की कली', 'शेकालिका', 'संच्या-सुन्दरी', 'शरत् पूर्णिमा की बिदाई' आदि किनताओं में प्रकृति का नारी रूप खूब निखरा है। 'जुही की कली' किन की सर्व-प्रथम रचना है, जिसे उसने मुक्त छुन्द में लिखा है। उसमें कल्पना की गई है कि कली विजन वन में वल्लरी परं सो रही है। सौभाग्य युक्त भावनाएँ उसके हृदय में हैं—रनेह-स्वप्न-मग्न है। अमल-कोमल-तन वाली तहणी के समान उस का सौंदर्य है, हम् बंद हैं श्रीर शिथिल हो कर वह पत्राक में पड़ी हुई हैं। वासन्ती निशा है श्रीर मलयानिल नाम का उसका पति विरह-विधुर प्रिया (जुही की कली) का संग छोड़ कर दूर देश में भ्रमण कर रहा है। इसमें प्रकृति का स्थिर चित्र है जो सोती हुई युवती के रूप में श्रमिलत है। गत्यात्मक चित्र भी निराला जी के काव्य में श्रमिलत है। गत्यात्मक चित्र भी निराला जी के काव्य में श्रमिल्य मिल जायंगे। देखिए दिवसावसान के समय संध्या सुन्दरी परी-सी मेध-मय श्रासमान से उतर रही है। वह परी है इस लिए धीरे-धीरे उतर रही है श्रीर श्रम्वकार में कहीं भी चंचलता का श्रामास नहीं है। उसके श्रधर तो मधुर हैं परन्तु कही उच्छुंखलता नहीं है श्रीर न हास-विलास है। वह कुछ गमीरता लिये हुए है। सुन्दरी है इस लिए यह गंभीरता श्रावश्यक है। वैसे प्रकृति के श्रथवा परिस्थितियों के

१. विजन-वन-वल्लरी पर

सोती थी सुद्दाग-भरी—रनेद्द स्वप्न मम्न— श्रमल-कोमल-तनु-तरुणी—जुद्दी की कली, दग बन्द किए शिथिल, पत्राक मे, वासन्ती निशा थी, विरद्द-विधुर-प्रिया-सङ्ग छोड किसी दूर देश मे था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल।

—'परिमल'

२. दिवसावसान का समय
मेघमय स्थासमान से उतर रही है

स्वतंत्र चित्रण भी निराला जी में कम नहीं हैं परन्तु इन चित्रणों में सौदर्य रूपक के कारण श्रिषिक उमर श्राया है। बादल-राग 'निराला' जी की श्रमूठी रचना है, जो श्रपनी कला में स्वतः पूर्ण है। पत जी की 'वादल' किवता में जो कल्पना उपमाश्रों के रंगीन मोती लिये चटक-मटक कर चलती है वह निराला जी के 'वादल राग' मे श्रपने पौरुष श्रीर गित के स्वतन्त्र विकास को ले कर चलती है। निराला जी का वादल विप्लव का सन्देश सुनाने श्राया है, कल्पना का विलास दिखाने नहीं। यो उपमाश्रों का श्रमाव उस में नहीं है परन्तु वे सव उसकी विप्लवी हु कार को श्रिषक मूर्त करने के लिए श्राई हैं। किवता पिटए श्रीर शब्दों की ध्वनि से श्रिष्ठ का स्पष्टीकरण होता जायगा। शब्द-चयन में निराला जी की पटुता श्रीर भाषा पर श्रिष्ठकार जैसा यहाँ व्यक्त हुश्रा है, वैसा श्रम्यत्र नहीं। केंचे पहाड से गिरनेवाले मरने में जो वेग होता है, वह उनकी इस किवता में है। '

प्रकृति के चित्रण में निराला जी की अपनी विशेषता यह है कि वे उसे सदैव रूपक में व्यक्त करते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ उनमें स्वतंत्र और निर्लिप्त चित्रण होता है। साराश यह कि वे चाहे प्रकृति के रूपक-चित्र दे या स्वतन्त्र चित्र, सर्वत्र उनका स्वस्थ व्यक्तित्व उनमें प्रदर्शित रहता है।

वह संध्या-सुन्दरी परी-सी धीरे-धीरे-धीरे,
तिमिराचल में चंचलता का नहीं कही श्रामास,
मधुर मधुर हैं दोनों उसके श्रधर,—
किन्तु गम्भीर,—नहीं है उनमें हास विलास! — 'परिमल'
१. सूम-सूम मृदु गरज-गरज वन घोर!
राग श्रमर! श्रम्बर में भर निज रोर!

निराला जी की किवता में अतीत के प्रति प्रेम बडी गहराई से व्यक्त हुआ है। परतंत्र देश के किव को अपना अतीत बहुत प्रिय होता है, विशेष रूप से तब कि जब अतीत बडा गौरववान रहा हो। यो तो हर बीता हुआ कल ही वन्दनीय होता है तो भी चिरकाल तक विश्व को ज्ञान दान देने वाले देश के किव को भूख-प्यास से जर्जर और बुद्धि तथा हृद्य से हीनता का अनुभव करने वाले मानव समुदाय के बीच परतत्रता की पीड़ा से कराहते हुए जो वेदना होती है उसे वह अतीत के संबल से ही सहता है। निराला जी का विश्वास है कि अतीत का गान गाने से अतीत लौट सकता है. उसी प्रकार जिस प्रकार शिशु माताओं के बच्चस्थल पर अपना भूला गान पाते हैं और माताएँ शिशुओं के अधरों पर अपनी मुसकान पाती हैं। 'परिमल' में 'आदान प्रदान' नाम की छोटी सी किवता में यही भाव व्यक्त हुआ है।' अतीत-प्रेम के लिए 'यमुना'. 'महाराज शिवाजी का पत्र', 'पंचवटी-प्रसग', राम की शक्ति पूजा, 'सहसाब्दि' आदि किवताएँ उल्लेखनीय हैं।

मार कारकार निक र-गिरि-सर में,
घर, मह, तह-मर्मर, सागर में,
सरित—तिङ्त-गिति—चिकित पवन मे,
मन में, विजन-गहन-कानन मे,
श्रानन-श्रानन मे, रव-घोर-कठोर,
राग श्रमर ! श्रम्बर में भर निज रोर।
—'परिमल'

१. कठिन शृंखला बजा बजा कर, गाता हूँ अतीत के गान, मुक्त भूले पर उस अतीत का क्या ऐसा ही होगा ध्यान ? शिशु पाते हैं माताओं के बच्चस्थल पर भूला गान, माताएँ भी पातीं शिशु के अधरों पर अपनी मुस्कान ।—परिमल

इन कविनात्रों म काव ने प्राचीन वैभव श्रीर गौरव का विस्तृत वर्ज्न किया है। 'यमुना में वह दुखी होकर पूछता है कि हे यमुना बता अप्रव वह वशीवट कहाँ है और कहाँ हैं वे नटनागर श्याम ? कहां है वह चरण्-चार मे व्याकुल हो उठने वाला पनघट, कहाँ हैं वह वृन्दा-धाम ? कभी यहाँ जिन गोपियों के ।शरीर श्याम-विरद्व से तप्त देखें गये ये वे ब्राज किस विनोद की प्यासी गोद में ब्रर्थात् किस ब्रमाव मे त्रश्रुपात कर रही हैं। महाराज शिवाजी का पत्र जयसिंह को दिक्काण में चढ़ाई करने के समय लिखा गया था। इसमें भारत के पतन और राजपूतों के हास का अोजपूर्ण शब्दों में चित्रण है। निराला जी का त्रोज इस कविता मे खूब व्यक्त हुत्रा है। 'राम की शक्ति पूजा' को जब निराला जी स्वयं पढ़ते हैं तब वे बीर रस की मूर्ति हो जाते हैं। 'सहस्राब्दि' (श्रिग्णिमा) किवता मे वैदिक काल से लेकर मगलों के त्राक्रमण तक की भारतीय सस्कृति का उज्ज्वल चित्र है। इसके साथ ही अधः पतन पर करुण अशुपात भी है। निराला जी की ये कविताएँ हिन्दी का गौरव हैं श्रौर उनकी कला का उत्कुष्ट रूप प्रस्तुत करती हैं।

१—वता कहाँ स्त्रव वह न शीवट ?

कहाँ गए नटनागर श्याम ?

चल-चरणों का व्याकुल पनघट
कहाँ स्त्राज वह वृन्दाधाम ?

कभी यहाँ देखे थे जिनके

श्याम-विरह से तप्त शरीर,

किस विनोद की तृषित गोद में

स्त्राज पोंकुतीं वे हग-नीर ?

निराला जी की कविता में सब से बड़ी विशेषता है उनकी विद्रोह-भावना । समाज. साहित्य श्रौर व्यक्तिगत जीवन मे बन्धनो को ठुकराने में वे अंग्रेजी के किव वायरन की कोटि में आ जाते हैं। वायरन में विद्रोह का स्वर प्रखर था परन्तु टार्शनिकता उसमें गौण थी. जिसके कारण वह आवेश का कवि कहलाया। इसके अतिकल निराला जी में दर्शन का स्त्राधिक्य होने के कारण उनका विद्रोह सयत हो गया है परन्तु स्वर उनका वायरन .से कम प्रसर नहीं है। ससार की विपमता और शोपण तथा अयाचार से पीड़िन किन का हृद्य शक्ति का आवाहन करता है और कहता है कि ह श्यामा तू एक बार् आरेर नाच, फिर तुफ से नाचने को न कहूँ गा। यदि तभी सामान की चिन्ता हो तो वह व्यर्थ है क्योंकि सामान सब तैयार है। ऋसुर इतने हैं कि तुभे हारों की कमी न रहेगी। नुएड-मालाओं की मेखला बना कर त्राज तू सज जा। एक वार बस एक बार ऋौर नाच । तेरी भां भामय भैरवी भेरी तभी बजेगी जब मृत्यु से तू पंजा लडायेगी। हे माँ, जब तू हाथ में खड्ग ग्रीर खनर लेगी तब में अपनी अञ्जलि भर-भर कर उसमे चिथर भहाँगा। माँ इतने दिन हो गए क्या अब भी तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनती। क्या मै ब्राब भी उगलियों पर दिन गिनता चला ज. जॅ ? हे श्वामा स्कू बार-बस एक बार ग्रौर नाच । धीरे-धीरे दैवी शक्तियो पर से कवि का

सामान सभी तैयार, कितने ही हैं श्रमुर, चाहिए कितने तुमको हार ? कर मेखला मुण्ड-मालात्रों से बन मन-ग्रमिरामा-एक बार बस ऋौर नाच तू श्यामा ! 28

१-एक बार बस त्रौर नाच तू श्यामा !

विश्वास इटता गया है। ज्यो ज्यों वह संवर्ष में पडता गया है, उसकी स्रॉस्वों के सामने जन साधारण की स्रवस्था प्रकट होती गई है स्रौर वह इस दुर्दशा का कारण स्रौर उसका निवारण वर्ग वाद में दूँ दने लगा है। स्राज उसका जन-शक्ति में विश्वास हो गया है स्रौर वह नर-शक्ति का उपासक हो गया है। स्राज वह पीडित, तृषित मानव को क्रांति के लिए शीघ्र से शीघ्र कदम बढ़ाने के लिए कहता है, क्यो-कि वह जानता है कि भविष्य में स्राज के स्रमीरो की हवेली कल के किसानों की पाठशाला होगी। धोबी, पासी, चमार, तेली स्रज्ञाना-स्वकार को दूर कर मानवता का पाठ पढ़ेंगे। यह विश्वास ही है जिसके कारण किव ने नर को पहाड के समान दढ़ होने की चेतना

मैरवी मेरी तेरी क का

गमी बजेगी मृत्यु लड़ायेगी जब तुक्कसे पंजा,
लेगी खड्ग श्रोर तू खप्पर,
उसमें रुघिर मलॅगा गाँ

मैं श्रपनी श्रञ्जलि भर भर;
उँगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊँ क्या माँ—
एक बार वस श्रोर नाच तू श्यामा!—'परिमल'

१—जल्द-जल्द पैर बढ़ाश्रो, श्राश्रो-श्राश्रो।
श्राज श्रमीरों की हवेली
किसानों को होगी पाठशाला
धोबी, पासी, चमार, तेली
स्रोलेंगे श्रन्थेरे का ताला
एक पाठ पढ़ेंगे, टाट विद्याश्रो।

की है—'मरने फूटेंगे, उबलेंगे, नर अगर कहीं तू बने पहाड।' आज वहीं सीचे पूँ जीपति से कहता है कि इस दिख्ता और शोपण का भेद हमें मालम है श्रीर यदि तुम्हारे मिल की पूँजी देश की सम्पत्ति बन जाय तो सब ठीक हो जाय। े पिछले तीन चार साल में युद्ध की भवंकरता और देश की स्वतंत्रता के रक्कों के बदी होने से उत्पन्न हुई निराशा के बीच भी निराला जी का कवि सजग रहा है. यह उनकी वडी जीत है । वे अब सीघे जनता के दुःख दर्द का चित्र खींचने लगे हैं और वह भी देशी रागों में। 'गीतिका' के. मनताल. खम्माच त्रादि रागो को छोड़ वे 'कजली' गाने लगे हैं-मानों वे जन-कवि होने की तैयारी में हैं। पंत और महादेवी इस बीच मौन से ही रहे हैं पर निराला जी ने तुफानी गति से लिखा है। देश के प्रारण प० जवाहर लाल नेहरू के बंदी होने पर श्रीर देश की दर्दशा पर कवि ने जो कजली लिखी है, वह सैकड़ों राष्ट्रीय कवितात्रों . से अेष्ठ है। उसमे युद्ध, देश में व्याप्त निराशा, मॅहगाई, रॅगरूटों के दलों का विदेश जाना त्रादि का करुण चित्रण है जो त्राग लगा देता है। नाग के समान काले काले बादल छा गए हैं पर वीर जवाहर लाल नहीं ऋाए। विजली सर्प की मिण सी कौंध रही है जिसे देखकर सर भुका लेना पड़ता है। बादल सर पर सर सर करते दौड़ रहे हैं पर वीर जवाहर नहीं आए। पुरवैया हवा फुककार रही है क्रोर विष की बौछारें कर रही है, क्रोर हम निराशा की गुका

१—भेद कुल खुल जाय वह, स्रत इमारे दिल में देश को मिल जाय जो, पूँ जी तुम्हारे मिल में है।

में समाए हुए हैं पर वीर जवाहर लाल नहीं आए। महगाई वढ़ गई है, गाँठ की गाढ़ी कमाई भी चुक गई है और आज हम भूले नंगे शर्माए हुए खड़े हैं तो भी वीर जवाहर लाल नहीं आए। हाय हम निह्ल्थे कैसे बच पायंगे। हमारे जत्थे के जत्थे बाहर चले जा रहे हैं और हम भरमाए हुए राह देख रहे हैं पर अब तक वीर जवाहर लाल नहीं आए। यह किवता जापानी आक्रमण की संभावना के समय देश की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्र है, जो लोक गीत की कला में बड़ा मार्मिक हो गया है।

'श्रिणिमा' नामक काव्य-संग्रह मे किव ने स्वर्गी य प्रसाद जी, शुक्क जी, महादेवी वर्मा, विजयलक्ष्मी पिंडत श्रादि पर प्रशस्तियाँ लिखी हैं, जो उनकी विशाल-हृद्यता की द्योतक हैं। 'कुकुरमुत्ता' नाम का काव्य-संग्रह निराला जी का श्रीर है जिसमें उन्होंने व्यंग लिखे हैं। 'कुकुरमुत्ता' में तो उन्होंने श्रपने ही श्रद्धतवाद की हॅसी उडाई है। 'गर्म पकौडी', 'मास्को डायलाग्ज', 'प्रेम संगीत', 'रानी श्रीर

१—काले-काले बादल छाये, न श्राए वीर जवाहरलाल । कैसे कैसे नाग मॅडलाए, न श्राए वीर जवाहरलाल । विजली फन के मन की कौधी, कर दी सीधी खोपडी श्रौधी, सर पर सर-सर करते धाये, न श्राए वीर जवाहरलाल । पुरवाई की हैं फुफकारें, छन-छन ये बिस की बौछारें, हम हैं जैसे गुफा में समाए, न श्राए वीर जवाहरलाल । मॅहगाई की बाढ़ बढ श्राई, गॉठ की छूटी गाढ़ी कमाई, भूखे नगे खड़े शरमाए, न श्राए वीर जवाहरलाल । कैसे हम बच पायॅ निहाथे, बहते गए हमारें ज थे, राह देखते हैं भरमाए, न श्राए वीर जवाहरलाल ।

कानी' श्रादि में सामाजिक बुराइयो की श्रोर प्रच्छन्न संकेत है। वस्तुतः वात तो यह है कि ज्यो ज्यों निराला जी श्रागे वह हैं त्यों त्यों व्यंग प्रधान होता गया है। 'परिमल', 'श्रनामिका' श्रीर 'गीतिका' की रंगीनी श्रागे नहीं रही। कला में भगिमाएँ तो श्राई हैं पर भाव श्रीर विषय सरलतम हो गए हैं। वैमें निराला जी की कला का उत्कर्ष 'तुलसीदास' नामक श्रंथ में दर्शनीय है। श्रपनी स्त्री रत्नावली के प्रति तीत्र श्रासक्ति वाले तुलसीदास कैसे तीत्र वैराग्य वाले हो गए श्रीर कैसे उनकी साधना श्रागे वही श्रीर कैसे वे उसमें सफल हुए इसका उदात्त भावना-पूर्ण चित्र 'तुलसीदास' में दिया गया है। यह कृति निराला जी की भाषा श्रीर शैली का श्रम्यतम नमूना है। इसमें उनकी संस्कृत-गमित श्रीर सामासिक पद का भाषा का सुन्दर रूप पदिशत है। प्रसाद ने छायावादी महाकाव्य 'का माथनी' दिया है तो निराला का 'तुलसीदास' भी एक प्रसिद्ध छायावादी प्रशन्ध-काव्य है।

श्रव तक हमने निराला जी के काव्य के भाव पद्म पर ही विचार किया है श्रीर देखा है कि किस प्रकार उन्होंने टार्शनिक के रूप में श्रपनी काव्य-साधना श्रारभ की श्रीर फिर भक्ति-भाव-पूर्ण हृदय से सरस्वती के चरणों में श्रपनी प्रतिभा के पुष्प चढ़ाते हुए देश- प्रेम, प्रकृति, कार्ति-विद्रोह श्रीर श्रतिभा के गीत गाते हुए जन-जीवन के सीधे चित्र देना श्रारभ किया। भाव-पद्म में उनकी कार्ति तो महत्त्व-पूर्ण है ही, कलापद्म में उनका विद्रोह सबसे श्रिधक प्रकट हुश्रा है। उसके लिए उन्होंने हिंदी में मुक्त छंद का प्रयोग किया। जब पहले पहल इस का प्रयोग हुश्रा तव लोगों ने मज़ाक उड़ाने के लिए इसे सबड छद या केचुश्रा छंद कहना श्रारंभ कर दिया था। लोगों

की ऐसी धारणा बन गई थी कि निराला जी जो कुछ लिख रहे वह कविता नहीं है, शब्दों की खिलवाड है। लेकिन निराला जी जैसा प्रतिभाशाली कलाकार इस बात से वबराने वाला न था। क्लाकार के नाते उन्होंने स्वच्छन्द छद की जो सुध्टि हिंदी में की उसका संबंध उन्होंने वेदों जोड़ा और सिद्ध किया कि यह समृद्ध भाषा के लिए नई ग्रथवा विदेशी चीज नहीं है। निराला जी ने 'परिमल' की भूमिका में श्रपने पक्त का जोरदार समर्थन किया श्रौर लिखा-"मन्ष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कमो के बंधन से छटकारा पाना है श्रीर कविता की मुन्ति छंदो के शासन से अलग हो जाना। जिस प्रकार मुक्त मनुष्य कभी किसी के प्रतिकृत श्राचरण नहीं करता, उसके तमाम काम ग्रौरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं-- किर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का हाल है। मुक्त काव्य साहत्य के लिए कभी अनर्थकारी नहीं होता,प्र खुत उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। जैसे बाग की वैंधी ऋौर वन की खुली हुई प्रकृति । दोनों ही नुन्दर है, पर दोनों के श्रानन्द तथा दृश्य दूसरे-दूसरे हैं। जैसे श्रालाप श्रीर ताल की रागिनी । इसमें कीन श्राधिक श्रानन्दपद है, वतलाना कठिन है । पर इसमें सदेह नहीं आला।, वन्य-प्रकृति तथा मुक्त-काव्य स्वभाव के अधिक अनुकृत हैं।" वंधन-हीन भावनाएँ स्वभावतः अधिक सुचार दंश से व्यक्त हो सकती हैं, इसमें संदेह नहीं, परतु उनके पहने की एक निरोप बला होती है। इमारा अनुभव है कि निराला जी की कितनी ही कविताये रवयं पढने पर उतनी ग्रन्छी नहीं लगती श्रीर सुप्रामुने में भी दुलह जान पड़ती हैं परन्तु जब वे उन्हें पढ़ते हैं तब उनका सौंदर्य ही नहीं निखर उठता, वे ऐसी आकर्षक हो जाती हैं। कि हृदय बार-बार उनका रसास्वादन करना चाहता है। निराला जी ने अपनी कला के सबंध में एक लेख जिखा था। उसका शिर्षक था, 'मेरे गीन और कला'। वह उनके निबंध संग्रह 'प्रबंध प्रतिमा' में संग्रहीत है। उसमें उन्होंने अपनी कला की विशेषताओं का उद्यादन किया था। उन्होंने मुक्त छंद के विषय में आगा मत इस प्रकार दिया था— 'मैंने पढ़ने और गाने दोनो के मुक्त रूप निमित्त किए हैं। पहला वर्णावृक्त में. दूसरा मात्रा वृक्त में। इनसे हट कर मुक्त रूप में छुद जा ही नहीं सकता। गाना भी जो मेंने सिखाया है वह हिंदी का पुराना राग नहीं कि कविजो कवि-सम्मेलन में शाम के बक्त भैरवी में कविता पढ़ने लगे। तबले के समाने बैठा दीजिए तो मैरवी भी मूल जाय। मेरा गाना भी कविता का ही नाना है। गीन तो मेंने आलग लिखे हैं।"

तापर्य यह है कि निराला जो का मुक्त छुन्द भी प्रवाह और निति के विमा में बंध कर चलना है जिसके पढ़ने और गाने का विशेष ढंग है। इसके साथ ही निराला जो की कला की दूसरी विशेषता है, उसका सगीत। हम पहले लिख चुके हैं कि संगीन का शास्त्रीय, जाम निराला जो को राज-दरबार से ही मिला है। छन्दों की क्रान्ति में संगीत ने उनकी बड़ी सहायना की है। इसलिए गीनो में प्रचर्तित शब्दों के रूप बदल गए हैं। 'गीतिका' के गीतो में उसके अञ्चेष्ठ उदाहरण मिल सकते हैं कि किन ने संगीन के लिए कैसे शब्दों के खांतिम वर्ण या स्वर को बदल दिया है। निराला जी की क्षित्रत में सगीत इतना प्रधान है कि शब्दों के सामान्य रूप से परिचय रखने वाले पाठक गड़-बड़ा जाते हैं और उन्हें क्लिक्ट भी कह देते हैं।

संगीत तत्त्व के बनाए रखने में ध्वन्यात्मक शब्द ही सहायता करते हैं। निराला जी ऐसे शब्द चुन चुन कर रख देते हैं कि उनकी ध्वन्यात्मकता से सगीत की रह्मा के साथ काव्य का सौंदर्य भी वह जाता है। उदाहरण के लिए 'गीतिका' की यह पंक्तियाँ लीजिए:—

मौन रही हार
पिय पथ पर चलती सब कहते शृ गार—
कण-उत्तर्ण का कंकण, मृदु किण-किण रव किंकिणी
रणन रणन न्पुर उर लाज और रिकनी
और मुखर पायल स्वर करें वार-वार—
पिय पथ पर चलती सब कहते शृंगार।

इसमें कंकण, किकिशी, नूपुर श्रीर पायल के स्वर को व्यक्त करने वालें शब्दों को लेंकर भाव व्यक्त किए गए हैं। कंकण के साथ कण-कर्ण, किंकिशी के साथ किशा किशा, नूपुर के साथ रणन-रणन श्रीर पायलीं के साथ बार वार मुखरित होना श्रादि से किंव ने ध्वन्यात्मक चित्र खींच दिया है।

भाषा के ऊपर निराला जी का अधिकार है। संस्कृत के पंडित होने के कारण उन्हे शब्दों की कभी नहीं खटकती। अनेक अप्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और यदि यह कसीटी ही किसी कलाकार के बडप्पन की हो कि किसने अधिक शब्द दिए हैं तो निराला जी का स्थान सर्व प्रथम होगा। 'तुलसीटास' में, जहाँ कि उन्हे मनोवैद्यानिक तथ्यों का निरूपण करने के लिए भाषा को बहुत कुछ गढ़वा पड़ा है, शब्दावली जटिल हो गई है। वैसे अब निराला जी

१-भारत के नम का प्रमा पूर्व, शीतलच्छाय सास्कृतिक सूर्य, श्रस्तमित आज रे, तमस्तूर्य दिङ्मंडल-'तुलसीदास'

ने उर्दू ढंग पर ग़जले लिखना भी शुरु कर दिया है। उन गज़लों में उर्दू -हिन्दी का स्वामाविक मेल हैं और कहीं-कहीं तो इतना प्रवाह श्रीर इतनी कारीगरी है कि उर्दू के श्रच्छे-श्रच्छे शायरों से वे टक्कर ले सकते हैं। भाषा में यह परिवर्तन 'परिमल', 'श्रनामिका', 'तुलसी-दास' श्रीर 'गीतिका' के बाद श्रारम्भ होता है। 'कुकुर मुत्ता' में श्रंग्रंजी के शब्दों को भी वडी खूबी से जड़ा है। उसके बाद 'श्रिण्मा' श्रीर 'वेला' में छन्दों के नए प्रयोगों के साथ भाषा भी बदली हुई है।

श. जमाने की रफ्तार में कैसा तूफाँ मरे जा रहे हैं जिये जा रहे हैं। खुला भेद, विजयी कहाए हुए जो, लहू दूसरे का पिये जा रहे हैं—'वेला'

पर कभी दुखी नहीं हो पाते और किवता में सर्वत्र संयम या नियंत्रण बना रहता है। संभवतः इसीलिए दार्शनिकता, संगीतमयता और आलंकारिकता तीनों ने मिलकर उनके काब्य में त्रिवेणी-संगम की पायनता, आकर्षण और सौंदर्य की सुध्टिक है।

निराला जी की कान्य-साधना निरंतर गतिशील रही है और व प्रसाद की 'कामायनी' की माँति हिंदी को कुछ देना चाहते हैं। उन के कठोर तप से यह आशा करना कि वे अवश्य कुछ-न-कुछ गें असंभव नहीं है। अभी तो वे फारसी के छंदः शास्त्र का निर्वाह करते हुए अलग-अलग वहरों की मानलें दे रहे हैं। आगे शायद वे फिर अपने वास्तिविक रूप में लौट कर कुछ दें। हो सकता है वे इन नए प्रयोगों में ही वह महान् कृति दे दें। जी कुछ भी हो, आज वे जनजीवन के निकट आ रहे हैं और यह हिंदी के लिए बड़े सौभाग्य की वात हैं। उनकी भाषा सरल-सजल होकर भावों को नए रूप-रंग में पेश कर रही है। यह युग के अनुकृल ही है। उन्होंने अपनी प्रथम काव्य पुस्तक 'परिमल' में संगलाचरण के रूप में जो प्रार्थना की थी, वह आज पूर्ण होती दीखती है और उनकी वाणी नवीन आशा के प्रकाश से पूर्ण होकर स्वयं ही गूँज रही है। उसकी व्विन दिग्दिगंत में व्याप्त हो रही है और जन-जन गा रहा है—

जग को ज्योतिर्मय कर दो !

प्रिय कोमल-पद-गामिनि ! मंद उतर
जीवन्मृत तरु-तृग्-गुल्मों की पृथ्वी पर
हँस हँस निज पथ ग्रालोकित कर,
नूतन जीवन भर दो !

जग को ज्योतिर्मय कर दो !

## सुमित्रानंदन पंत

भारतेन्ट ने जिस विद्रोह श्रीर राष्ट्र-प्रेम को लेकर साहित्य सुजन किया था, उसके कारण 'हिंदी-हिंदू हिंदुस्तान' की भावना ने साहित्य में व्यानकता तो प्राप्त कर ली लेकिन उनके असमय निधन से उनके द्वारा प्रवर्तित पथ को निश्चित दिशा न मिली । यही कारण है कि उनके कुछ ही दिन बाद उनका मंडल अपना कार्य करके विश्राम लेने लगा और उनकी सर्वांगीण संधार-वृत्ति का आदोलन साहित्य मे ढीला पड गया । लेकिन साहित्य मे श्रपनी तन, मन, धन की जितनी शक्ति वे लगा चुके थे, उससे मविष्य मे भी नुफल फलने की क्राशातो हो ही चुकी थी। द्विवेदी जी के क्राने पर भारतेन्दु की भावनाएँ साहित्य में नए रूप में आईं। द्विवेदी जी का युग राष्ट्रीय सरद्या का युग था, जिसमें भारतीयों को अपनी संस्कृति, सम्यता श्रीर साहित्य के सयत विकास की बड़ी श्रावश्यकता प्रतीत हुई । भारतेन्दु ने जो बहुमुखी प्रगति की धारायें वहाई थीं उनको सैक्स करना द्विवेदी जो का काम था। उन्होंने गद्य की भाषा को ही व्यवस्थित नहीं किया, वरन् पद्य की भाषा मे भी क्रांति ला दी। खड़ी बोली पद्य की भाषा हो गई स्त्रीर द्विवेदी जी की देख-रेख में सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, स्रयोध्यासिह उपाच्याय, रामनरेश त्रिपाठी ऋगिद ने खडी बोली के कान्यात्मक सौदर्य को बढ़ाने की शक्ति भर चेष्टा की। इन कवियों के प्रयत से खडी बोली का स्वरूप निखरा और अब उसका आकर्षण भी बढ़ा, लेकिन क्रिकेटी

जी नैतिकता के पच्चपाती थे । राष्ट्रीय आन्दोलन में भी नैतिकता थी: फलत: साहित्य में भी उसकी आवश्यकता पडी । इस नैनिकता के त्र्यावार पर उन्होंने भारतेन्ट-कालीन सरसता का एक प्रकार से वहिष्कार-सा कर दिया। कविता से रस का बहिष्कार द्विवेटी-युग की विशेषना थी। यह प्रति-क्रिया थी उस रीति कालीन क व्य-प्रणाली के प्रति जो भारतेन्द्र युग मे भी ऋपना प्रभाव बनाए हुए थी। भारतेन्द्र ने अपनी राष्ट्रीयता के साथ उसे सुरक्तित रखा था-कुछ परिष्कार परिमार्जन के साथ। दिवेदी जी ने उसे पसद न किया श्रीर डिक्टेटर की भांति काव्य-जगत मे शुद्ध नेतिकता का समावेश किया। कवियो को द्विवेटी जी की सद्भावना पर अरगाध श्रद्धा थी। बात मान ली गई ऋौर काव्य में इतिवृत्तात्मक कविता का जन्म हु ह्या। इतिवृत्तात्मक का ऋर्थ है — किसी प्रकार की कल्पना या भाइकता का रग चढाये विना सीधे-सादे शब्दों में ऋपनी वात रख देना । श्रिधिकतर द्विवेटी-सुग का काव्य पद्य है जिसमे कवित्व कही-कहीं है । कारण, उसमें कवियो को नेतिक वन्यन ये। ऐसे बंधनो में कविता का विकास नही होता, यह निश्चित है।

कुछ भाद्यक युवक जो श्राप्त प्राप्त थे श्रीर पाश्चास्य विचारों के भी सनके में श्रा चुके थे, दिवेदी-कालीन कविता में इस अप्राकृतिक शासन को दृद्य से श्रास्त्रीकार करते थे। वे यह तो मानते थे कि शृंगार रम में राधा कृ ए को लेकर जो श्राज तक विसी-निटी "तुक्विन्द्याँ श्रीर चमकार-प्रदर्शन होता है, उसे नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं मानते थे कि शृंगार का एक दम विहिष्कार कर दिया जाय। जीवन के इतने बड़े श्रा की ऐसी श्रापेक्षा उन्हें श्रास झा, वे इतिवृत्तात्मक कविता से श्रासंतुष्ट थे, उन्हें

उसमें कोई रस या रुचि न थी। वे तो कुछ श्रीर ही सोचते थे श्रीर चाहते थे कि यदि इस इतिवृत्तात्मक कविता में प्राण डाल दिये जायॅ. स्पन्दन भर दिया जाय तो हमारा काम सफल हो जायगा। यह विचार उन्होंने किया श्रीर विषय, भाव, भाषा श्रीर शेली के तस्वो का गहरा मन्थन करने के बाद मक्खन स्वरूप उस कविता को जन्म दिया, जिसे छ।यावाद कहते हैं। उन्होंने स्थुलता को नमस्कार किया और सदम भावनात्रों को व्यक्त करने लगे। वे जानने ये कि समाज मे इस विद्रोह का स्वागत न होगा परन्तु तो भी वे भाषा श्रौर साहित्य को नई गति देना चाहते थे, इस लिए उन्होंने ऐसा किया। एक बात यहाँ समम लेनी चहिए कि छायाबाद का अर्थ अन्तम् ली वित्तयों का ऐसा चित्रण है, जो वाह्य प्रभाव से त्रालग, अपने निराले द्वग से होता है। यो अन्तम सी वृत्तियाँ भी वाह्य प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, परन्तु इन कवियों ने एकान्त में बैठ कर ग्रपने भीतर की हलचल को ही व्यक्त किया। श्रकेलेपन में प्रकृति के त्रातिरिक्त कोई साथी नहीं मिला इस लिए उस का स्वामाविक सहयोग इन को मिला त्र्योर इन की कविता मे उस का स्थान महत्त्वपूर्ण हो गया। महत्त्वपूर्ण ही नहीं उनकी कविता में प्रकृति स्वयं साकार हो कर वैठ गई । युवक थे, उत्साह त्रौर युवकोचित प्रेम-भावना उन मे थी ही। प्रकृति के साथ वह भी मिल गई। उस की तृप्ति समाज में ग्रसंभव थी क्योंकि समाज की मर्यादा बाधक थी। वह प्रेम-भावना अतृप वासना बन कर काव्य में स्थान पा गई। उसके साथ कुछ निराशा भी थी लेकिन जब एक कल्पित प्रेमिका को इन लोगो ने आप्राम-समर्पण किया तो वह निराशा आशा मे बंदल गई उल्लास और भव्यता उनकी वाणी में स्वतः प्रविष्ट हो गए । प्रकृति, अतृम वासना और मानसिक

संवर्ध को व्यक्त करने के लिए उन्हें कला भी नई गढ़नी पड़ी। वंगाल में रवीन्द्र नाथ यही कर चुके थे। विश्व किव से ऋधिक पेरणा-स्रोत दूसरा मिल नहीं सकता था। कुछ सीधा अप्रेजी का भी प्रभाव पड़ा, उस की भी अभिव्यंजना शैलीको इन्होंने प्रहण किया। बँगला और अंग्रेजी के ष्रमाव से नई भाषा, नए छन्द, नए अलंकार ले कर उन्होंने अपने काल्पनिक स्वर्ग की रचना की। उस स्वर्ग मे प्रकृति का नया रूप हो गया. वह नई सजधज से आई, जैसी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं ब्रार्ड थी। मन का जगत् भी नये परिधान मे ब्राविष्ट हो कर वाहर त्राया । प्रकृति के साथ मानों जगत् का यह नया रूप ही साहित्स्ते छायाबाद कहलाया । श्रुंगारी कविता से इस में भिन्नता केवल यही थी कि इसमे उतना खुलापन न था, जितना उसमे होता है। यह प्रच्छन शुंगार था, जिसमें भन्यता अधिक थी। इतिवृत्तात्मक कविता के प्रेमी और उस काल की वज भाषा के रिसको की समक मे यह ऋटपटी व्यजना नहीं ऋाती थी, कुछ ऋसक्टता भी थी। उन्होंने इसमें काव्य की काया न देखी, छाया देखी श्रौर वस नाम रख दिया 'छायावाद' ।

इस छायावादी किवता को जिन किवयों ने आगो बढ़ाया उनमें हमारे पंत जी का प्रमुख स्थान । यों तो छायावाद का आरम्भ जय-शकर प्रसाद जी के 'करना' काव्य- स्प्रह से माना जाता है और वही इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं लेकिन पंत जी ने छायावाद की कला को सबसे अधिक निखारा है। इनके अतिरिक्त पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ने इस किवता में पौरुष और करुणा का समावेश किया है। इस प्रकार छायावाद की किवता के प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी ये चार उज्जवल नद्धत्र हैं, जिनके प्रकाश में ब्रान्य कवियों ने अपने काव्य-साधना के पथ को पार किया है। ये चार ही अपनी नवीन भावाभिन्यंजना, नवीन विचार-प्रणाली, नवीन भाषा-शैली श्रौर नवीन कला-कौशल के कारण शीर्ष स्थान पाने के अधिकारी हैं। इनका विरोध भी बहुत हुआ है लेकिन अध्ययन की गंभीरता श्रीर व्यक्तित्व की धीरता के वल पर वे वरावर श्रागे बढ़ते ब्राए हैं। लाञ्छनात्रो श्रौर ब्राचेपों के प्रहार सहने वाले इन कवियों ने भक्ति-काल की विशदता और व्यापकता से पहली बार साहित्य का शुगार किया है श्रीर इनके साहित्य की समता केवल भक्ति काल साहित्य से ही की जा सकती है । वृत्तियों में नहीं वरन् भाषा श्रौर भाव के सौदर्थ में, क्योंकि वृत्तियाँ उनकी भक्तिकालीन कवियों से नितान्त भिन्न हैं । पौर्वात्य त्रौर पाश्चात्य दोनों साहित्यों के मूल-तत्त्वों के विवेचन-विश्लेषण के बाद इन्होंने अपने काव्य का शुंगार किया है श्रीर खडी बोली को मृद्ता श्रीर माधुर्य के साथ वह भावाभिव्यंजकता दी है, जो दिवेदी काल में देखने को भी नहीं थी। सच तो यह है कि श्रपनी इसी विशेषता से वे साहित्य मे प्रतिष्ठित हुए श्रौर इसके लिए वे संदेव प्रतिष्ठित रहेंगे।

जैसा कि हम कह चुके हैं, इन किवयों में पंत जी का प्रमुख स्थान है। उन्हें प्रकृति का सुकुमार किव कहा जाता है। वास्तव में पंत जी को यह विशेषण देना संगत है क्योंकि वे उन्मुक्त प्रकृति के अचल में जन्मे, पले और बड़े हुए हैं, जिससे उनकी अंतःप्रकृति भी कोमल और स्निग्ध हो गई है। उनका जन्म, मई १६०० में कूर्मा चल के सुंदर-तम प्रदेश कौसानी में हुआ था, जो अल्मोड़ा जिला में है। बचपन में ही इन्हे माता की स्नेहमयी गोद से वंचित होना पड़ा। फल-स्वरूप व्यक्तिस्व में संकोचशीलता आ गई। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण ने

इसमें साथ दिया ख्रीर बचपन से ही कवि चितनशील होगया। स्कूली शिचा के प्रति विशेष रुचि नहीं रही क्योंकि वह उनके चितन को गति नहीं दे सकी श्रीर महात्मा गाधी के भाषण से प्रभा-वित होकर एफ ए से ही पढ़ना छोड दिया। लेकिन संस्कृत. वंगला श्रीर श्रम्भेजी के गभीर श्रध्ययन ने दीवारों की बंद शिक्षा का अभाव ही नहीं पूरा किया वरन् नवीन उद्मावना ओं के लिए भी मार्ग खोल दिया । बचपन से ही कविताये लिखने लगे । विपय होते थे 'कागज-कुसूम', 'सिगरेट का धुन्नां' जैसे विल कुल निराले। १५ वर्ष की उम्र मे 'हार' नामक उपन्यास भी लिखा था, जिसकी हस्त-लिखित प्रति काशीनागरी प्रचारिणी के सप्रहालय में है। पहली कविता 'स्वप्न' थी जो 'सरस्वती' में छपी थी। सबसे पहले १६२५ में उनकी प्रसिद्ध कविता प्रतक 'पल्लव' निकली जिसने नवयुग उनस्थिन कर दिया। वैसे उससे पहले 'वीगा' श्रीर 'प्रथि' भी लिख चुके थे। 'वीगा' मे आरंभिक प्रकृति-प्रेम की कविताये हैं और 'प्रथि' मे एक प्रेम-कथा है। 'पल्लव' के बाद ही कवि के पिता का देहात होगया और जीवन में श्रमाव ही श्रमाव होगया। इसी समय उनको बीमारी ने भी आ घेरा । प्रकृति-प्रेम से कवि में जीवन के सुख-दुख की ख्रोर देखने की प्रवृत्ति जगी। दुःख का अनुभव हुआ पर स्वस्थ होने से आशा भी जगी श्रीर उसके बाद 'गुंजन' का प्रकाशन हुश्रा जिसमे जीउन कौ-मानव-जीवन की--ग्राशामयी विवेचना है। 'गु जन' का प्रकाशन सन् ३२ में हुआ। मानव-जीवन की मंगलमयी कल्यना सन् ३३ में प्रकाशित 'ज्योत्स्ना' नाटक में हुई। लेकिन तभी किन को अपनी वास्तविक दृष्टि मिल गई और कल्पना के स्पर्ग को छोडकर कवि घरती पर उतरा। 'युगात' मे, जो सन् ३४ में प्रकाशित हुआ, प्राचीनता के प्रति विर्राक्त और नवीनता के प्रति आग्रह है। उसमें मानव का रूप और निखरा। उसके पश्चात् 'युगवाणी' और 'प्राम्या' का प्रकाशन हुआ। सन् ४०-४१ के बाद अब किन मीन है और भारत के प्रसिद्ध नर्तक श्री उदयशकर के साथ कला के उद्धार के लिए प्रयन्नशील है और भावी समाज-व्यवस्था की शीव से शीव स्थापना के लिए जनता के निकट आ रहा है। 'युगवाणी' और 'प्राम्या' में जिस साम्ययादी विचारधारा को उसने अपनी कला का विषय बनाया है, उसी विचारधारा को अब मूर्तिमान देखने के लिए उसकी साधना जारी है।

कवि पंत बोलते बहुत कम हैं। जन-भीर भी हैं, कभी उन्हें भीड़-भाड से रुचि नहीं रही। व्यक्तित्व बड़ा सोम्य और आकर्षक है। बुँघराले रेशम के से लंबे लंबे वाल, स्वच्छ और स्निग्य आँखे, गभीर और सरल सुखाकृति, आकर्षण के स धन हैं। उनकी वेशभूपा अत्यंत सादी होने पर भी उसमें सुरुचि का प्रमुख स्थान है। वीभन्नता से उन्हें चिढ है, सौदर्थ से प्रेम। स्वाभिमानी और आत्म-विश्वासी होने के साथ-साथ जीवन मे. सयम और निश्चय के पत्त्वपाती हैं। अविवाहित रहने और जीविका के लिए चिन्ता न करने तथा कभी कहीं कभी कहीं अस्थिरता से धूमते रहने पर भी उनकी स्थत जीवन-प्रणाली में अन्तर नहीं आया। यह विशेषता हिन्दी में अकेले किव पंत जी में ही है।

पंत जी की किवता का सबसे बड़ा तत्त्व है—उनका प्रकृति प्रेम । जन्मभूमि का पर्वतीय दृश्य और उस पर बचपन से मातृहीन होने से एकान्त-चिंतन ने पन्त जी को प्रकृति का चिर-सहचर बना दिया है। हिंदी में ऐसा कोई किव नहीं हैं जिसने इस प्रकार प्रकृति को अपना कर जीवन का अग बना कर रखा हो। 'वीसा' 'ग्रन्थि', 'पल्लव' तक तो कित ने अपने सौंदर्य-प्रेम और प्रकृति को मिला ही दिया है। 'गुक्जन' में, जहाँ कि मानव-जीवन के प्रति दार्शनिक प्रकृति परिलच्चित है और 'युगान्त' से आगे 'युगवाणी' और 'याम्या' तक, जिनमें वस्तु जगत् ने उनके भावजगत् पर विजय पा ली है, सर्वत्र प्रकृति का अनोखा प्रभाव पड़ा है। प्रभाव ही नहीं किव को किवता लिखने की प्रेरणा भी प्रकृति से ही मिली है। प्रकृति के रूपों के इर्ण-च्रण बदलते रंगों—आकारों—ने ही किव को सौंदर्य के प्रति प्रेम और जिज्ञासा की दृष्टि दी है। आरंभ में तो किव का प्रकृति के प्रति इतना आप्रह था कि उसे नारी-सौंदर्य भी उतना आकर्षक नहीं लगता था जितना कि प्रकृति-सौंदर्य। 'वीणा' की एक किवता में किव ने अपनी इस भावना का परिचय यों दिया है:—

छोड दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया,

बाले, तेरे बाल-जाल से कैसे उलमा दूँ लोचन ?

प्रकृति का यह अकर्षण किव को आरंभ से ही अपनी आरे खींचता रहा है। यही कारण है कि प्रकृति ने ही उनके काव्यजगत् को वह रूप-रंग दिया है जो अन्य-किवयों से उन्हें अलग कर देता है। प्रकृति के स्वतंत्र परंतु असंयत, नियंत्रित, नियमित वातावरण ने ही उनके छंदों और भाषा का परिष्कार करके उनकी कला का भी निर्माण किया। प्रकृति के संबंध में किव का स्वयं का कथन है— "किवता करने की प्ररेणा मुक्ते सब से पहले प्रकृति-निरीच्चण से मिली है, जिसका अथ मेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है। किव-जीवन से पहले भी, मुक्ते याद है, मैं घंटों एकांत में बैटा, प्राकृतिक हश्यों की एकटक देखा करता था; और कोई अज्ञात आवर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त

सौदर्य का जाल बुन कर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी में आँख मूँदकर लेटता था, तो वह दृश्यपट, चुपचाप, मेरी आँखों के सामने धूमा करता था। अब मैं सोचता हूँ कि चितिज में दूर तक फैली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील धूमिल कूर्मांचल की छायांकित पर्वत-श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर रजत मुकुट हिमाचल को धारण किए हुए हैं और अपनी ऊँचाई से आकाश की अवाक नीलिमा को और भी ऊपर उठाए हुए हैं किसी भी मनुष्य को अपने महान् नीरव संमोहन के आश्चर्य में डुबाकर, कुछ काल के लिए भुला सकती हैं। और शायद यह पर्वत प्रांत के वातावरण का ही प्रभाव है किसे रे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चर्य की भावना, पर्वत ही की तरह, निश्चय रूप से अवस्थित है। "

इससे स्पष्ट हैं कि किव के भीतर प्रकृति-प्रेम ने ही एक 'श्रज्ञात श्राकर्षण' को जन्म दिया है और उस 'श्रज्ञात श्राकर्षण' ने 'श्रव्यक्त सौदर्य' को । इसलिए किव का हृदय उस सौदर्य के भीतर श्रपने को खो देने को उत्सुक रहता है । साथ ही प्रकृति ने ही 'विश्व श्रौर जीवन के प्रति एक गंभीर श्राश्चर्य भावता' भी दी है, जिसने उसे चितक बना दिया है । किव के कथन से एक श्रौर बात स्पष्ट होती है। वह यह कि उसकी किवता में जो रहस्यवाद बताया जाता है, वह व्वर्थ का है । किव के शब्दों में केवल श्राश्चर्य श्रौर कौत्हल की व्यंजना ही, प्रकृति के माध्यम से हुई है । इसमें जीव, ब्रह्म या श्रात्मा परमात्मा की एकता का स्वप्न देखना या शकर का श्रव्हें तवाद देखना श्रपनी श्राँखों को घोखा देना है ।

१—'ब्राधुनिक कवि' भाग २ ( भूमिका )

तो कवि पंत ने प्रकृति से अपना नाता जोड लिया है अपैर शैशव से ही उसे वह विभिन्न रूपों में दिखाई देती रही है। प्रकृति से निकट का परिचय होने के कारण किव की दृष्टि में तीवता आरा गई है। तीव्रता के कारण वह प्रकृति को शीव पढ लेता है स्त्रीर उससे जो सन्देश मिलता है उसे भी ग्रहण कर लेता है। उसकी विशेषतायह है कि प्रकृति काचित्र ज्यो कात्यो खडा कर देता है—उसी प्रकार जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के विषय में, उसकी श्राकृति, वेशभूषा, हाव-भाव के विषय में यथातथ्य जानकारी देता है। पर्वत-प्रदेश में पावस ऋतु का सौदर्य ऋकित करते हुए कवि उसके स्राग-स्राग बदलते रूप का स्पष्ट चित्र श्रंकित कर देता है। पहाडों के बीच घिरे हुए पानी में फूलों से भरे पहाडों की परछाई पड़ रही है। साधारण-सी बात है। लेकिन किव ने इस साथारण सी बात को एक रूपक में परिवर्तन कर दिया है, अ्रौर वह पहाड़ ·सजीव हो गया है, जिसके ऊपर खिले फूल उसके खुते हुए नेत्र हो गए हैं और नीचे भरे हुए पानी का तांल दर्पण होगया है, जिसमें वह बार-बार ऋपना मुँह देख रहा है। ९ उस दृश्य को यो प्रकट

१—पावस ऋतु थी, वर्वत प्रदेश, पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश ! मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र हम-सुमन फाइ अवलोक रहा है बार-बार नीचे जल में निज महाकार

-जिसके चरणों में एला ताल दर्भण-सा फ़ैला है विशाल! करने में उसका स्वरूप आँखों के आगे खडा हो जाता है। चित्रों की ऐसी अशेष राशि कवि के काव्य में विखरी पड़ी है।

पंत जी की प्रकृति के साथ जो यह मैत्री है, उसका कारण, यह है कि वे ग्रपनी भावनात्रों को उसके माध्यम से भली भाँति व्यक्त कर सकते हैं। उनसे उनके चित्रो में सजीवता ख्रौर सौंदर्य ख्रा जाता है और हम उनकी भावनाओं को समक सकते हैं। कवि चाहता है कि प्रेयसी के 'व्यान' करने ऋौर उसकी 'सुधि' स्त्राने की बेला में उसकी जो मानसिक दशा होती है, उसका चित्रण करे। उसके पास उस मानसिक दशा को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अतिरिक्त श्रीर कोई माध्यम नहीं है। वह 'ध्यान' के लिए तडित—विजली— की तडप लेता है। ध्यान और बिजली के सहसा आने में समानता है। विजली की कडक श्रौर गर्जना में जुगुन जैसे श्रधीर हो जाते हैं वैसे ही प्रेयसी का व्यान आते ही किव के प्रास भी बेसैन हो उठे हैं। प्राण त्र्रौर जुगुनू की यहाँ समानता कर दी। यों एक मानसिक भावना को व्यक्त कर दिया। श्रव 'सुधि' को लीजिए। 'सुधि' बातों की आती है। बातों में सुखद स्वर की मिठास होती है। फिर 'मुधि' स्राने पर वे बाते ही दुहर-सी जाती हैं—उसी प्रकार जैसे शुक एक ही बात को सुखकर स्वरं में टुहराता है। 'सुधि' श्रौर 'शुक' की यहाँ समानता है। इससे दूसरी मानसिक भावना मूर्त हो जाती है। 2

२—तिंडत-सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक मार, उर चीर, गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर मुफ्ते करता है अधिक अधीर;

कभी-कभी किन ने यह भी किया है कि अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करने के बदले प्रकृति को ही भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है—

गिरिवर के उर से उट-उठ कर, उच्चाकाचात्रों-से तस्वर. हैं फाँक मिरव नम पर श्रिनमेष, श्राटल, कुछ चिंतापर।

यहाँ वृत्तों की ऊँचाई को उच्चाकात्तात्रों के माध्यम से व्यक्त किया है त्रौर उनकी शांत दशा को त्रानिमेष, त्राटल चितापर व्यक्ति से। यों व्यक्ति की भावनाएँ ही प्रकृति के चित्रण का माध्यम बन गई हैं।

इसके अतिरिक्त किन ने प्रकृति को नारी रूप में ही देखा है, १

जुगुनुश्रों से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान !

पूर्व सुधि सहसा जब सुकुमारि!
सरल शुक सी सुखकर सुर में

तुम्हारी भोली बातें
कभी दुहराती है उर में,
अगन-से मेरे पुलकित प्राण्
सहसों सरस स्वरों में कूक,
तुम्हारा करते हैं आह्वान,

गिरा रहती है श्रुति सी मूक!

१—प्रथम रिश्म का त्राना, रंगिणि ! तुने कैसे पहचाना ! कुछ तो अपनी सुकुमारता के कारण और कुछ प्रकृति के सौदर्य के कारण। हो सकता है कि दार्शनिक भावना से 'प्रकृति और पुरुष' का रूपक भी किव के सामने हो। कभी-कभी प्रकृति के साथ तादाल्य स्थापित करते हुए उसने अपने को नारी रूप में अंकित कर दिया है।

यदा-कदा प'त जी प्रकृति के ऐसे चित्र भी देते हैं, जिनमें न त्रालंकारिकता होती है, न भावनात्रो और प्रकृति का त्रादान-प्रदान, केवल तटस्थ दर्शक की भाँति कवि निरीक्ष द्वारा प्रकृति का चित्रण करता है और वातावरण की सृष्टि कर देता है:—

> बॉसो का भुरमुट संध्या का भुटपुट हैं चहक रही चिड़ियाँ टी-वी-टी-दुट् दुट् !

कहाँ, कहाँ हे बाल बिहंगिनि !

पाया त्ने यह गाना ?

सोई थी त् स्वप्न-नीड़ में

पंखो के सुख में छिप कर ।

भूम रहे थे, घूम द्वार पर

पहरी से जुगुनू नाना ।

१—कभी उड़ते पत्तों के साथ

सुभे मिलते मेरे सुकुमार

बढ़ाकर लहरों से निज हाथ

खुलाते, किर, मुभको उस पार ।

ये नाप रहे निज घर का मग— कुछ अम जीवी घर डगमग पग मारी है जीवन ! भारी पग !!

लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पंत जी ने प्रकृति का कोमल और स्निग्ध स्वरूप ही चित्रित किया है। 'पल्लव' की 'परिवर्तन' कविता को छोडकर सर्वत्र वे प्रकृति के मोहक रूप की ओर ही आकर्षित रहे हैं। 'परिवर्तन' में भी दार्शनिकता के कारण वह रूप स्वतः आ गया है, अन्यथा 'प्रथम रिश्म' 'बादल', 'नौका-विद्वार', 'एक तारा', 'दो मित्र, 'आँस्', 'आसरा' चाँदनी' आदि में किन ने प्रकृति के सरस और स्निग्ध रूप को ही चित्रित किया है। श्री नगेन्द्र के शब्दों में 'प्रकृति के विराट् रंगमंच पर इनकी सींदर्यमयी दृष्टि पल्लव, बीचिजाल, मधुप-कुमारी, किरण, चाँदनी, अप्सरा, संन्या, ज्योत्स्ना, छाया, इन्दु, सुरिम, तारिकाएँ आदि पात्रो का ही अभिनय देखती है—अथवा देखना चाहती है। दिगन्तव्यापी उल्कापात, बवडर, भूम्कप और वाडव-मंथन आदि में इनकी वृत्ति नहीं रमती।' लेकिन प्रकृति के इस सुन्दर पन्न को चित्रित करने में वे सबसे आगे हैं।

प्राकृतिक सौंदर्य किवि की आत्मा की वस्तु बन गया है इसलिए वह अपने दृदय के उस आवेश को व्यक्त करना चाहता है, जिसे प्रेम कहते हैं और मिलन और विरह जिसके दो छोर हैं, तब भी वह अकृति को भूलता नहीं। साथ ही, नारी-सौंदर्य के चित्रण के लिए भी वह प्रकृति की सहायता भी ले लेता है। प्रकृति के साथ साथ पंत जी नारी के सौंदर्य का भी मन्य-वासना लिप्त नहीं—चित्रण करते हैं। चे नारी-सौंदर्य पर भी उतने ही मुख हैं, जितने प्रकृति- सौंदर्य पर 1° वस्तुतः बात तो यह है कि वे सौंदर्य को व्यापक रूप में लेते हैं। सर्वत्र सौंदर्य की अस्वराड सत्ता देखने के कारण उनको सौंदर्य के चित्रण में स्वामाविक रुचि रहती है और वे उसे व्यक्त भी बड़ी चातुरी से कर देते हैं, फिर चाहे वह नारी-सौदर्य हो या प्रकृति-सौंदर्य। 'उच्छूवास की बालिका' में वे एक बालिका का चित्रण करते हैं। इस चित्रण में आपको कहीं राग-तत्त्व का वासना-पंकिल रूप नहीं मिलेगा। पूरी कविता में उसके स्वच्छ, पवित्र, उज्ज्वल रूप के ही दर्शन होंगे—

सरलपन ही था उस का मन, निरालापन था श्राभूषण, कान से मिले श्रजान नयन सहज था सजा सजीला तन।

किव की कलम त्लिका है, इधर-उधर रेखायें खींच कर ही काम चला लेती है। उसे ऋधिक प्रयास नहीं करना पड़ता ऋौर चित्र खड़ा हो जाता है। मिलन के ऋगनन्द का वर्णन जहाँ ऋन्य किव

१— अकेली सुंदरता कल्याणि, सकल ऐश्वयों की संधान।

कई पृष्ठ लिखकर भी नहीं कर सकते वहाँ उन्होंने केवल—"तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा-स्नान । तुम्हारी वाणी में कल्याणि त्रिवेणी की लहरों का गान।" से ही कर दिया है । मिलन हो या विरह, किव की अनुभूति इतनी तीखी है कि उसकी नोक से कोई भाव या विचार विद्व होने से नहीं बचता। सौंदर्य की एक मलक ही उसकी कल्यना को सौ-सौ नेत्र दे जाती है । उसे अनुभूति श्रीर कल्यना का वरदान प्राप्त है। वह भावनाश्रों को ऐसा रूप दे देता है कि उसे पढ़कर हृदय में उनकी कसक ज्यों की त्यों उतर आती है। इसका कारण यह है कि किव की कल्यना वेदना-मय है, उसके अग्रसुश्रों में गान जीता-सिसकता है और शून्य श्राहों मे सुरीले छुन्द हैं। ऐसा समन्वय होने के कारण ही मधुर लय का कहीं अन्त नहीं होता। श्रीर तभी वह पुकार उठता है—

वियोगी होगा पहला कवि, ब्राह से उपजा होगा गान। उमड़ कर ब्राँखों से चुपचाप, बही होगी कविता ब्रानजान!

पंत जी ने 'वीखा', 'प्रंथि' श्रोर 'पल्लव' तक इस प्रकार की सौंदर्य-प्रेम-मयी कविताएँ लिखी हैं, जिनमें उनकी कल्पना को बहुत दूर तक दौड़ लगाने का श्रवकाश मिला है। 'वीखा' में इनके किशोर कवि की बाल्युलम भावुकता है, जिसमें कवि का प्रकृति की महत्ता पर

१—कल्पना में है कसकती वेदना अशु में जीता सिसकता गान है शून्य आहों में सुरीले छंद हैं मधर लय का क्या कहीं अवसान है १

पूर्ण विश्वास है और उसके व्यापारों में पूर्णता का आभास मिलता है। 'वीणा' की कविताओं में 'गीताजिल' की छाया भी स्पष्ट है।' परंतु 'ग्र थि' में किव संस्कृत काव्य की आलकारिक प्रणाली से प्रभावित हुआ जान पड़ता है। असफल प्रेम की कथा में किव ने हृदय की समस्त सरसता उँडेल दी है। नायक के कील में डूबने और होश में आने पर वह अपने को एक बालिका के घुटनों पर सर रखे हुए पाता है। वहीं परस्पर प्रेम का अकुर जमता है। वह अंकुर समाज के भय से पल्लवित नहीं होने पाता। इतनी सी कथा को किव ने संस्कृत की अलंकृत शैली में—नई अभिव्यजना के साथ लिखा है। किव-हृदय की आशा, निराशा और सौदर्य के विभिन्न चित्रों से यह कृति भरी है। स्थान-स्थान पर प्रेम-सबंधी विविध मान-वीय व्यापारों की सरस व्यंजना भी है, जो किव की भाषा के माधुर्य से नया रूप लेकर आई है। उदाहरणार्थ प्रेम की यह व्यजना 'पानी पीकर घर पूछना' वाले मुहावरे से मिलकर विलक्कल निस्तर नई है।

यह अनोखी रीति है क्या प्रेम की जो अपागों से अधिक है देखता; दूर होकर और बढ़ता है, तथा वारि पीकर पूछता है घर सदा।

हुआ था जब सन्ध्यालोक हॅस रहे थे तुम पश्चिम श्रोर विहग रव बनकर मैं चितचोर गा रहा था गुन्ण, किंतु कठोर रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक।

'पल्लव' में कवि की प्रतिमा का प्रौढ विकास है। 'बीएग' श्रीर 'ग्रथ' में किशोरावस्था के गीत हैं और 'पल्लव' में यौवना-वस्था के। अब कवि की अनुभूति और भावोन्माद में स्वाभाविक वेग आ गया है और कवि अब कल्पना को खुलकर खेलने देता है। श्रंग्रेजी के सीघे प्रभाव में त्राने पर कवि की व्यजना बड़ी निराली हो गई है। शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ श्रौर टेनीसन का कवि ने गंभीर श्रम्बयन किया है, इसलिए उनकी छाया भी यत्र-तत्र स्पष्ट है। षे शैली से अधिक प्रभावित हुए हैं । उनकी प्रसिद्ध कल्पना-पूर्श कविता 'वादल' शौली की 'क्लाउड' कविता से प्रेरित है, लेकिन किन ने शैली का अनुवाद करके नहीं रख दिया । उससे बादल का मनोइर रूप ही लिया है, जब कि शैली ने भयंकर रूप भी चित्रित किया है। उनकी कला पर टेनीसन का अधिक प्रभाव है जो अपनी ध्वन्यात्मकता त्र्रीर भावानुकूल शब्द चयन के ज्ञिए प्रसिद्ध था। 'पल्लव' में अप्रोज़ी के इन कवियों की लाज्जिएकता—साकेतिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार 'पल्लव' में उनकी प्रकृति श्रीर सौदर्य की भावना का चरम विकास है, जो कला के श्रावरण में श्रौर मी खिल उठा है।

लेकिन किन को किशोर-प्रेम के ही .गीत पसंद है । यौवन में आतो-आतो तो उसका हृदय विरह के तीन अनुभव से व्यथित हो गया है और उसने संयम के द्वारा अपने जीवन की दिशा ही मोड दी है। एक बार किन ने स्वयं लिखा था—"में किशोर प्रेम का ही प्रायः चित्रण करता हूँ।" 'लाई हूँ फूलों का हास, लोगी मोल, लोगी मोल ?' में क्या 'लाया' या 'लोगे' नही लिखा जा सकता या ? 'वीणा' में ऐसी कई किनताएँ हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि

प्रोम का प्रारंभिक उद्रोक पवित्र होने के कारण किशोर-किशोरियों में सजातीय प्रेम ही—लडकी का लड़की के प्रति, लडके या लडके के अति—पहले उथन होता है।

प्रकृति श्रौर सीदर्य का उपासक यह किव श्रारंभ से ही चिंतनशील रहा है। यह उसके किवल्व श्रौर वक्तव्य से घ्वनित होता है।
जब वह श्रभी किशोर था, तभी उसने विवेकानंद श्रौर रामतीर्थ
का दर्शन हृदयगम किया। विवेकानद् का दर्शन श्राध्यात्मिकता
के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है श्रौर रामतीर्थ का दर्शन जगत्
के माध्यम से श्राध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। किव के ऊपर
इन दोनो दर्शनों का प्रभाव पडा। 'पल्लव' की रचना 'परिवर्तन'
में किव का यह चिंतन दर्शनीय है। इस किवता को श्री निराला जी
ने पूर्ण किवता कहा है। उसमे सृधि के परिवर्तन-शील रूप की
व्यजना किव ने बड़ी कुशलता से की है। यो तो उसका विचारक प्रारंभ से ही जागरूक है श्रौर 'वीणा' श्रौर 'ग्रंथि' काल की
किवताश्रों में उसके ऐसे चितन क्या विखरे मिल जायंगे। लेकिन
'परिवर्तन' में उसके विचारक का श्रेष्ठतम रूप है। 'पल्लव' तक
श्राते-श्राते तो उसका विचारक प्राधान्य पा लेता है श्रौर 'परिवर्तन'
में वह संसार की श्रिशाति से विकल हो कर पुकार उठता है—

एक सौ वर्ष नगर उपवन, एक सौ वर्ष विजन वन।
यही तो है असार ससार, सजन, सिञ्चन, संहार॥
इस नश्वरता-अनश्वरता के ज्ञान के साथ किव को जग की नित्यता
अनित्यता का आभास होता है, उसे जग के रहस्य को सुलमाने
का संकेत सा मिलता है और यहाँ उसे सर्वत्र एक ही शक्ति के
दर्शन होते हैं। प्रकृति के प्रति जो किव कभी जिज्ञासु था—भावना-

शील था—वही अब उसके मीतर के रहस्य को पाने के लिए विकल हो उठता है। एक दिन उसके जीवन की जो डाल 'प्रेम बिहग का वास' वन गई थी वह संसार की इएए-मंगुरता के पतम्मड का अनुभव करती है और किव तत्त्व-चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुँचता हैं कि एक ही असीम आनंद सर्वत्र व्यात है और विश्व में उसके ही विविध रूप प्रकट होते हैं। जलधि की हरीतिमा, अंबर की नीलिमा, हृदय का प्रेमोच्छ्वास, काव्य का रस, फूलों की सुगंध, तारकों की मलमलाहट, लहरों का लास, सब में वही एक शक्ति है। तमी वह सुख-दुख में सममौता कर लेता है और विना दुख के सुख उसे निस्सार प्रतीत होता है और किना आँस् से जीवन भार-स्वरूप। यहां संसार की दीनता का अनुभव करके वह दया, ज्ञाम और प्यार की आवश्यकता का अनुभव करता है। यह अनुभव तो उसे होता

१—एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधामास, तरल जलनिधि में हरित विलास, श्रांत अम्बर में नील विकास।

> वही उर-उर में प्रेमोञ्छ्वास, कान्य में रस, कुसुमों में बास, श्रवल तारक, पलकों में हास, लोल लहरों में लास।

र—िवना दुख के सब सुख निस्सार, बिना ब्राँस, के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार। इसी से दया चुमा ब्रौर प्यार।

ही है परंत प्रकृति की वह ज्यान शक्ति उसे अपनी ओर भी खींचती है। कवि को ग्रनभव होता है कि स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब चिकत शिश्र के समान संसार की आँखों पर अजान स्वप्न विचरते हैं तब उसे नक्तत्रों से कोई मौन निमंत्रण देता जान पड़ता है। यों 'पल्लव' में किव की एक शक्ति के प्रति जिज्ञासा और संसार की नित्यता-अपनित्यता का चित्रण भी प्रकृति-सौदर्य के साथ-साथ मिलता है और कहना न होगा कि यह स्वर उसके लिए नया प्रकाश देता है-वह प्रकाश है आशा का। यहाँ से कवि परिवर्तन की अनिवार्यता स्वीकार करके आशावादी बन बैठता है। यही आशावाद 'गु जन' के दार्शनिक चितन में भी है। 'ग जन' में कवि की भावना और विचार दोनों' में एक प्रकार से समभौता सा हो जाता है, लेकिन कवि में विचारक तत्त्वोकी अधिकता होने लगती है। वह अपने गीतों को जग के उर्वर श्रॉगन' में बरसने के लिए प्रेरणा देता है, मानों अपने से बाहर मानवमात्र की स्रोर वह बढता है। वहीं उसे सुख-दु:ख की सापेच अनुभूति होती है। अौर किन की सुख टु:ख की यह सापेच श्रनुभूति ही उसके जीवन में एक नवीन श्राशा का संचार कर श्रीर वह सुख-दुख के महत्त्व पर कह उठता है-

१—स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार, चिकत रहता शिशु-सा नादान। विश्व के पलकों पर सुकुमार. विचरते हैं, जब स्वप्न अजान, जाने नच्चत्रों से कौन? निमंत्रण देता सुक्तको मौन?

सुख, दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन। फिर घन में अमान हो शशि, किर शशि से ओमाल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से जग पीड़ित रे अति सुख से मानव-जग मे बॅट जावें सुख दुख से शुख दुख से शुख दुख से शुख दुख से शु

कवि को यह दृष्टि मिलते ही वह अपने मन को - विधर मन को-विश्व-वेदना में प्रतिपल गलने के लिए प्रोरित करता है। 'तप रे मधुर मधुर मन" के स्वर मे वह नई दिशा की स्त्रोर उन्मुख होता है। श्रौर कभी जो इस जगत् की सीमा पर बैठा हुश्रा दर से ही उस रहस्य को पा लेना चाहता था वही अब सुख-दुख से ऊपर उठकर 'जीवन के अंतस्थल में नित बूड बूड रे भाविक' की रट लगाता है श्रीर जीवन को निकट से देखने के लिए श्रातुर होता है। 'गुजन' में पत जी का त्राशाबादी दर्शन खूब प्रस्फुटित हुन्रा है। उसमें कहीं-कहीं चिंतन की ऋषेचा भावकता का भी प्राधान्य हो गया है त्रौर जहाँ ऐसा हुन्ना है, वहाँ उनकी रहस्य-भावना का सींदर्य सहसा वृद्धि को प्राप्त हो गया है। प्रकृति भी 'गुंजन' में नए रूप में है ब्रीर उसके चित्र बडे परिपूर्ण हैं। 'नौका विहार' जैसी कविताएँ विश्व-साहित्य की श्रीवृद्धि कर सकती हैं। गंगा की धारा में नौका-बिहार का चित्र किव ने ऐसा खींचा है कि प्रत्येक छंद का चित्र बन सकता है। यह कविता कवि की प्रकृति-संबंधिनी कवितात्रों की शिरमीर है।

लेकिन 'गुंजन का वह किव जो 'वीणा', 'ग्रांथ' श्रोर 'पक्षव' की प्रकृति श्रोर सौदर्य-भावना को चिपकाए हुए, 'चॉदनी' श्रोर 'नौका-विहार' के गीत गाता था श्रोर जगत् की 'नश्चरता-श्रनश्चरता' पर श्रपना मत देता था श्रोर कहता था कि 'चिर जन्म-मरण के श्रार पार शाधत जीवन नौका-विहार' हो रहा है, वही श्रव 'युगान्त' में श्रपने पिछले जीवन की—पिछले युग की—समाप्ति श्रोर नवयुग का श्रिम्मन्दन करता है। वह मानवात्मा के सुख दुखं से बाहर जगत् की चिंता में रत हो जाता है। कल्पना—कलात्मक विलास—छोड़ कर सीधा प्रकृति को—वस्तु जगत् को—श्रपना विषय बनाता है। उसे वह स्वम व्यर्थ मालूम होता है, जिसमें वह स्वयं श्रव तक छुबा था। वह कल्पना का साम्राज्य उसे श्रव स्वीकार नहीं है, जिसमें उसकी श्रात्मा विहार करती रही है। वह युग ही उसे 'मृतविहंग' जान पड़ता है श्रीर वह जगत् की रूढ़ियो—प्राचीनतात्रों की जीर्ण पदावली को मर जाने के लिए कहता है—

हुत मरो जगत के जीर्ण पत्र ! हे सस्त-ध्वस्त ! हे शुष्क शीर्ण ! हिम-ताप-पीत, मधुवात-भीत, तुम वीत-राग, जड़ पुराचीन ! निष्पाण विगत युग ! मृत विहंग ! जग-नीड शब्द श्री' श्वास हीन, च्युत, श्रस्त व्यस्त पंखों से तुम भर-मर श्रनन्त में हो विलीन !

गत युग की घृणास्पद विकृतियों में कवि को कोई सार नहीं दिखाई देता और वह अब इस आशा से कि जगती की भाग्योदय होगा, अपने गीत-खग से कहता है कि तुम जगती के जन पय-कानन में अनादि गान गाओ और चिर शून्य शिशिर-पीड़ित जग में अपने अमर खरों के प्राख-स्पन्दन मरो क्वोंकि जो स्वप्नों के तम में सोये हैं वे निश्चय ही जागेंगे और जीवन में निशीथ (निराशा) देखने वाले प्रमात (आशा) देखेंगे। विवि की 'शुगान्त' में लोक की मंगलाशा की ही विशेष चिंता है; अपने सुख-दुख की नहीं जैसा कि 'शुंजन' तक रहा था। वह दार्शनिकता भी अब किव को आकर्षित नहीं करती। अब तो वह 'नवल मानव-कानन के पल्लवित होने' की आशा से 'गा कोकिल बरसा पावक करण!' का स्वर संघान करता है क्योंकि उसका विश्वात है कि जिन गत अग की संस्कृतियों ने देश और जाति की दीवारें खड़ी करके मानवता को बंदी बना रखा है, वे मानवता का विकास पाकर सब डूब जायंगी और मानवात्मा का प्रकाश पाकर यह यंत्र अग हैंसने लगेगा। याज तो कला भी

१ -- जगती के जन-पथ-कानन में

तुम गात्रो विह्ग ! श्रनादि गान, चिर शून्य शिशिर-पीडित जग में निज श्रमर स्वरों से भरो प्राण ! जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे—यह सत्य बात जो देख चुके जीवन-निशीय वे देखेंगे जीवन-प्रभात !

२—मानव जग में गिरिकारा-सी ग्रत्युग की संस्कृतियाँ दुर्घर त्रदी की हैं, मानवता को किव को आकर्षित नहीं करती। 'ताजमहल' पर न जाने कितने कियों ने लिखा होगा और प्रशंधा में एष्ठ के एष्ठ रंगे होंगे। विश्व-किव रवीन्द्र ने 'काल के कपोल पर एक अअधुविंदु' कह कर ताज के अमरत्व का करूण सन्देश दिया है, लेकिन हमारा कवि—'युगान्त' का कवि—उसकी प्रशंधा अथवा उसके निर्माण को ही 'मृत्यु का अपार्थिव पूजन' कहता है—

हाय मृत्यु का ऐसा श्रमर, श्रपार्थिव पूजन! जब विषष्ण, निजीव पडा हो जग का जीवन!

+ + +

मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ! आतमा का अपमान, प्रेत औं आपमा से रित !

किंव का दृष्टिकोश 'युगान्त' में पूर्य रूप से बदल जाता है और बह युग बदलने के लिए चिंतन द्वारा अपने भीतर ही एक नई सुष्टि रचता प्रतीत होता है—''मैं सुष्टि रच रहा नवल, भावी मानव के दृहित भीतर।'' साथ ही मानव-केसरी को गर्जन करने के लिए और गत युग के शव को नष्ट करने के लिए भी कहता है। इस

रच देश-जाति की भित्ति अमर।
ये डूबेंगी —सब दूवेंगी!
पा नव मानवता का विकास
हँस देगा स्वर्शिम वज्र लौह,
छू मानव-आत्मा का प्रकाश।

२—गर्जन कर मानव-केसरि
प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर
छिन्त-भिन्न कर दे गतयुग के शव को दुर्भर।

प्रकार 'युगान्त' किन के कान्य-जीवन का मध्य-निन्दु है, जिसके पहले उसने प्रकृति, सौदर्य, प्रेम, उल्लास, श्रात्मा, जगत, श्रादि की पहेली को भोले शिशु के रूप में सुलक्ताया है और जिसके पीछे उसने जगत् के यथार्थ सवर्ष की ओर श्रनुभृति को वाणी दी है। श्राचार्य पृंडित रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है "'पल्लव' में किन श्रपने न्यक्ति व के बेरे मे वैंधा हुआ, 'गु जन' में कभी-कभी उसके बाहर और 'युगात' में लीक के बीच दृष्टि फैला कर श्रासन जमाता हुआ दिखाई देता है। 'गु जन' वक वह जगत् से अपने लिए सौदर्य और श्रानन्द का चयन करता हुआ प्रतीत होता है, 'युगान्त' में श्राकर वह सौदर्य और श्रानन्द का जगत् में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। किन की सौदर्य-भावना अब न्यापक होकर मगल-भावना के रूप मे परिखत हुई है।"

इस प्रकार 'युगात' में किन मानन का यशोगान गाने बैठ जाता और नए जग के निर्माण के लिए तैयारी करता है। एक बात निरोष रूप से दर्शनीय हैं कि अब किन प्रेम को बिलकुल ही छोड़ चुका है। यों तो 'गुज़न' में ही वह मानवता के प्रति आकृष्ट हो चुका था परन्तु फिर भी उसमें 'भावी पत्नी के प्रति' आदि किनेंतायें किन के भीतर छिपी प्रेम की कल्पना का स्वरूप प्रदर्शित कर जाती हैं। ' यही नहीं 'गु'जन' की 'मधुवन' किनेता में उसे

१—मृदूर्मिल सरसी में सुकुमार अधोमुख, अरुण-सरोज समान, मुग्ध-किव के उर के छू तार प्रणय का-सा नव-गान तुम्हारे शौशन में, सोमार, पा रहा होगा वौवन आण;

प्रेयसीकी मदिर छवि ही समस्त प्रकृति में विखरी दिखाई देती थीं। परंतु 'युगात' में जैसे किन ने उस स्रोर देखा ही नहीं। यों भी कह सकते हैं कि कवि ने नारी-सौंदर्य से विवश हो अपने को श्रालग कर लिया। इसका कारण यह है कि महान् कवि के नाते उंसने श्रपने मानसिक विलास को व्यक्त करना उचित नहीं समका त्र्यौर जगत् के सुख-दुख में **त्रपने व्यक्तित्व को लय करने का निश्चय** कर लिया। हॉ जिस प्रकृति से उसने बोलना—वार्तालाप करना—सीला था उसे वह 'युगात' मे भी नही छोड सका है। 'युगात' ही क्या आरो की कृतियों में जहाँ वह शुद्ध विवेचक के रूप में आया है वहाँ भी वह प्रकृति से संपर्क विद्दीन नहीं हो पाया है। हमारा तालर्य उसकी 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' से है। इनमें पंत जी ने प्रकृति के चित्रण दिए हैं और अत्यंत उत्कृष्ट दिए हैं; परत उनमें वह मीनाकारी नहीं, जो 'बादल' श्रीर 'चॉदनी' में है। वह तो श्रब प्रकृति को उसके यथातथ्य रूप में ही देखता है। 'युगात' तक कवि के विकास का रूप है--- प्रकृति-सौदर्य से नारी-सौंदर्य, नारी सौदर्य से जीवन-दर्शन और जीवन-दर्शन से मानव-जगत् के यथार्थ रूप के प्रति प्रेम । मानो किशोरावस्था से यौवनावस्था श्रीर यौवनावस्था

स्वप्त-सा विस्मय-सा अप्रस्तान प्रिये, प्राणों की प्राण ! १—आज उन्मद मधु-प्रात गगन के इन्दीवर से नील कर रही स्वर्ण-मरन्द समान उम्हारे शपन-शिथिल सरसिज उन्मील छलकता ज्यो मदिरालस प्राणा ! से प्रौढावस्था की श्रोर स्वाभाविक गति रही हो।

प्रश्न यह है कि 'वीचिविलास', 'चाँदनी' श्रौर 'श्रप्सरा' का यह कवि आज यंत्र-युग से प्रभावित होकर मानव की जडता और संस्कार-हीनता का चित्रण कर उसके ही भाग्योदय की आशा से अपने 'काव्य की दिशा को कैसे मोड़ सका ! जो कभी जीवन कर अर्थ केवल कींड़ा, कीत्इल, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास, विलास, लीला, विस्मय, श्रस्फुटता, स्नेह, पुलक, मुख श्रौर सरल हुलास ही सममता था वही त्राज कुरूप, कुल्सित, प्राकृत, सुन्दर, सिमत दोनों से परिचित की भाँति क्यों मिलना चाहता है। 2 इन प्रश्नों का उत्तर 'स्वयं कवि ने दिया है। उसके शब्दों में ही उसके द्वारा दिशा-परि-वर्तन का कारण सुनिए। कवि ने कालाकाँकर से 'रूपाभ' नाम का एक मासिक निकाला था। उसके प्रथम श्रंक में उसने स्वयं लिखा-"कविता के स्वप्न-भवन को छोड़कर हम इस खुरदुरे पथ पर क्यों उतर आए १.....इस युग की वास्तविकता ने जैसा उप्र आकार धारण किया है. उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव श्रीर कल्पना के मूल हिल गए हैं। अद्धा-श्रवकाश में पलने वाली संस्कृति का वातावरण ब्रान्दोलित हो उठा है ब्रौर काव्य की स्वम-जिहत ब्रात्मा जीवन की कठोर ब्रावश्यकता के उस नम-

१—कींडा, कौत्इल, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास-विलास । लीला, विस्मय, अस्फ्रुटता, भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल, हुलास ।

२—हे कुरूप, हे कुत्सित, प्राकृत, हे सुद्र हे संस्कृत सस्मित, आश्रो जग-जीवन, परिश्य में परिचित-से मिल बाँह भरें।

रूप से सहम गई। उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री ग्रहण करने के लिए कठोर घरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। और युग-जीवन ने उसके चिर-संचित सुख-स्वप्नों को जो चुनौती दी है, उसको उसे स्वीकार करना पड़ा है।"

कवि के कथन का अर्थ है कि वह युग की माँग पर स्वन्न-जगत् छोड कर धरती पर आ गया और उसने वास्तविकता का निमंत्रण स्वीकार किया । उसके पश्चात् उसने जीवन की विकृति श्रौर वीभत्सता को गहरी दृष्टि से देखा। किसान मज़दूर वर्ग के लिए उसके मन में बौद्धिक सहानुभूति जागृत हुई श्रौर उसने 'युगवासी' दी. जिसमें उसने समाजवादी सिद्धान्तों का विश्लेषसा किया श्रीर उसके बाद 'ग्राम्या' में उन सिद्धान्तों का प्रयोग किया। यही कारण है कि कला की दृष्टि से 'ग्राम्या' 'ग्रुगवाणी' की श्रुपेद्धा श्रुषिक सुन्दर है। परंतु अभी हम कला की बात को यहीं छोड़ कर केवल कवि कें प्रतिपाद्य को देखना चाइते हैं। 'युगवासी' और 'ग्राम्या', 'युगान्त' के बाद कवि की मानव-पूजा की कृतियाँ हैं, जिनमें उसने भावी संस्कृति की रूप-रेखा देने के साथ-साथ वर्तमान का भी चित्रल किया है। अपने देश अगर वर्तमान संसार की दुर्दशा से व्याकुल होकर धुगान्त' में कवि ने 'बापू' के प्रति कविता लिखी थी, जसमें उनने गाँधी जी की प्रशस्ति के साथ उनके गांधीवाद की भी प्रशंसा की थी। सत्य, त्राहिंसा, चरखा त्रादि जो 'गाँधीवाद के प्रतीक हैं उनपर त्रापना मत दिया था त्रीर उनको 'शुद्ध बुद्ध त्रात्मा केवल' कह्कर सम्बोधित करते हुए ब्रन्त में लिखा था-

> क्राए तुम र्मुक पुरुष कइने— मिथ्या जड़ बन्धन, स्रत्य राम,

नानृतं जयित सत्यं मा भैः; जय ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम।

लेकिन 'ग्राम्या' में 'महात्मा जी के प्रति' कविता में उन्होंने इस 'मुक्त पुरुष' की पराजय दिखाई है श्रीर कहा है—

> हे भारत के हृदय तुम्हारे साथ त्राज निःसंशय। चूर्ग्य होगया विगत सास्कृतिक हृदय जगत का जर्जर।

यह मानो गाँधीवाद से समाजवाद की श्रोर किव की रुचि का परिचायक है। किव के हृदय का यह परिवर्तन उसको श्रद्धा से, जो कान्य का प्राण है, शंका की श्रोर, जो विज्ञान का जीवन है ले गया श्रीर कान्य या श्राध्यात्मिकता तथा विज्ञान या वास्तविकता के समन्वय की उसने चेष्टा की। उसने दोनों को स्वीकार किया श्रीर श्राशा की कि यंत्र-युग के साथ जब साम्यवाद द्वारा स्वर्ण-युग का श्रवतरण विश्व में होगा तब गाँधीवाद श्रीर साम्यवाद दोनों एक हो जाएंगे—

मनुष्यत्व का तत्त्व सिखाता निश्चय हमको गाँधीवाद। सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद।

इस प्रकार उसने सामन्तवाद से पूँजीवाद श्रौर पूँजीवाद से साम्यवाद तक की मावना को श्रपने काव्य में स्थान दिया। 'पल्लव' तक की सौंदर्य-वासना में सामन्तवाद, 'गुंजन' की दार्शनिकता में पूँजीवाद श्रौर 'युगान्त', 'युगवासी' श्रौर 'ग्राम्या' की वास्तविकता में साम्यवाद की यात्रा पंत ने की है। इस यात्रा में वे श्रपने कवित्य को श्रीहीन होने से नहीं बचा पाये हैं। श्रौर यह शुष्क विश्लेषण होकर ही रह गया है; यद्यपि 'ग्राम्या' में वे कवित्व भी लाए हैं। परंतु 'पल्बव' के उपवन में विहार करने वाले पाठक को 'युगान्त' के बाद

की कतियाँ रेतीला मैदान जान पडती हैं, जिनमें कहीं-कहीं नखिलस्तान के दर्शन हो जाते हैं। कवि के पास इसका उत्तर नहीं है क्योंकि वह स्पष्ट कह चुका है कि जब वे काल्पनिक व्यंजनाएँ ही नहीं रहीं तब वह सरसता कहाँ से आवेगी १ वास्तविकता में हमें अपने मस्तिष्क से भी काम लेना है। अब से पहले उसने हृदय को गुद्गुदाया था, अब उसने मस्तिष्क को करेदा है। एं० शान्तिप्रिय दिवेदी के शब्दों में "आज पंत के किव की लेखनी और तुलिका का स्थान छैनी श्रीर कदाली ने ले लिया है, रूप-रंग का स्थान रक्त-मास ने। श्रव वह कला की उतनी चिंता नहीं करता जितनी सृष्टि-निर्माणकारी विचारों की। इसीलिए उसने स्पष्ट कहा है कि 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में निम्नवर्ग को उसने बौद्धिक सहानुभूति दी है। पंत जी इससे अधिक कर भी नहीं सकते । उनका संकोचशील स्वभाव, अभि-जात्य वर्ग की रुचि श्रीर एकाकी जीवन, उन्हें मजदरी-किसानों के बीच काम करने की आजा नहीं देते, वे तटस्थ दर्शक की भाँति उनकी स्थिति का अवलोकन करके ही उनके सुख-दख का चित्रण कर सकते हैं। इसका परिशाम यह है कि उनके चित्रशा में अनुभृति का सरस रूप नहीं दिखाई देता। लेकिन उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि वे बडी गहराई तक जाते हैं और उनका अध्ययन ठीक होता है. इसीलिए वे मानव की उपासना के अधिकारी होकर जनकवि भी बन सकते हैं।

पंत की चिंतनशील प्रवृत्ति ने उनको आशावादी बनाया है अप्रतः वे विकृति का यथातथ्य चित्रण करते हुए भी किसानों- मज़दूरों के लिए हाय! हाय! नहीं करते वरन उनको भविष्य की अपेर ही देखने की प्रेरणा करते हैं और जहाँ ऐसा नहीं करते वहाँ

उनको ज्यों का त्यों रख देते हैं। इसीलिए भारतीय ग्राम का चित्रण करते हुए उसकी तुलना नरक से की है। किसान को भी वज्रमूढ़, जडमूत, हठी श्रीर ऐसे कितने ही विशेषण दे डाले है। इसका कारण यह है कि किव उनकी दुर्दशा को सहन नहीं कर सकता श्रीर उसका हृदय व्यथित हो जाता है—"इन कीडों का भी मनुज बीज यह सोच हृदय उठता पसीज!" लेकिन एक बात है कि किव इसको राजनीति का प्रश्न नहीं बनाता, वह इसको लांस्कृतिक प्रश्न बनाता है। कलाकार के नातावह राजनीति या पार्टीनीति से प्रमावित नहीं है। 'संस्कृति का प्रश्न' शीर्षक 'ग्राम्या' की कविता में वे कहते हैं:—

राजनीति का प्रश्न नहीं रे श्राज जगत के सम्मुखं श्रर्थ साम्य भी मिटा न सकता मानव-जीवन के टुम्ब ।

+ + + + +

श्राज वृहत् सास्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित स्वरूड मनुजता को युग युग की होना है नव-निर्मित।

वस्तुतः बात यह है कि किव के संस्कारी हृदय ने विश्व की आधुनिक विकार-प्रस्त दशा का उपचार सास्कृतिक समन्वय में ही

१—यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरिचित, यह मारत का ग्राम सम्यता, सस्क्रति से निर्वासित,

+ + + +

प्रकृति घाम यह तृत्य-तृत्य कथा-कथा जहाँ प्रफुल्लित जीवित यहाँ ऋकेला मानव ही रे चिर विषय्या जीवनन्मृत !

२—वर्षमृद्, जड़मूत, हठी, वृष वान्यव क्र्षंक

- श्रुव ममत्व की मूर्ति रुदियों के चिर रद्धक।

खोजा है। इसीलिए उसे आज असुन्दर सुन्दर लगते हैं, शोषित जन प्रिय लगते हैं और जीवन के दैत्यों से जर्जर मानव-मुख उसका मन हरता है। अपावासी' में उसने, 'बौद्धिक सहानुभूति' देकर सिद्धान्तों, वर्ग-समस्याओं, राज्यान्दोलनों की भीमांसा की थी परंदु 'ग्राम्या' में उसने मीमासा का पथ छोड़कर, सीचे ग्राम्यचित्रसा की खोर ध्यान दिया है। 'घोवियों का नाच', 'चमारों का नाच', 'कहारों का रुद्र नर्तन' आदि में उसने सामूहिक-जीवन से प्रेरित होकर निम्नवर्ग की भावनाओं को वास्त्री दी है। 'राष्ट्र गान', 'वह बुद्दा', 'ग्राम देवता', 'भारत माता', 'ग्रामऔ' आदि कविताओं में गाँवों की वर्तमान दशा के साथ प्रकृति के सन्दर चित्र हैं।

भावी समाज-व्यवस्था में नारी का बड़ा हाथ होगा । कवि ने उसकी मुक्ति के लिए भी गंभीर स्वर से शंखनाद किया है। इसमें नारी का वर्तभान स्वरूप बोल-सा उठा है—

सदाचार की सीमा उसके तन से हैं निर्धारित,
पूतयोनि गह; मूल्य चर्म पर केवल उसका द्रांकित।
वह समाज की नहीं इकाई—शून्य समान द्रानिश्चित।
उसका जीवन मान, मान पर नर के हैं द्रावलिक्ति।
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर द्रावसित।

पंत जी की इन कविताओं में हम प्रगतिशील, मनुष्य समाज का चित्र देखते हैं। इनके मीतर जो मानव है, वह आज से आगे आने वाले उस स्वर्ण युग का है, जिसमें यंत्रों (विज्ञान की देन) के

३—श्राज श्रसुन्दर लगते सुन्दर, प्रिय पीड़ित शोषित जन, जीवन के दैत्यों से जर्जर, मानव मुख हरता मन।

स्वकांस से 'सतयुग' लाने की चेप्टा की जायगी। उस समय मनुष्य अभावों से प्रसित नहीं होगा, उसकी रक्त-मास की इच्छायें पूरी होंगी अप्रैर सर्वत्र प्रेम का राज्य होगा, तब स्वर्ग की आवश्यकता न रहेगी। तब, दैन्य-दुःख और चुधा-तृषा के कंदन मिट जायंगे और भावी के सुख स्वप्नों का युग साचात् रूप में अवतरित होगा। उस समय न ये प्राम रहेंगे न ये नगर रहेंगे। समस्त बंधनों से दिशा और च्रण मुक्त हो जायँगे और मनुज जीवन से चुद्रताओं का नाश हो जायगा। र ऐसे संसार की कल्पना 'युगवाणी' और 'प्राम्या' का कि करता है। तभी वह अपनी दृष्टि को नवीनता से समन्वित करता है। तभी वह अपनी दृष्टि को नवीनता से समन्वित करता है। तभी वह अपनी हृष्टि को नवीनता से समन्वित करता है। अपने कि को ही संबोधन करके कहता है कि कल्पना के लिए आकाश क्या ताक रहे हो? मृत्यु नीलिमा की गहराई वाले आकाश में रखा क्या है? उसे अनिमेष, स्थिर दृष्टि से निरंतर देखने से क्या लाभ है? वह तो निःस्पंद है, शून्य है, निर्जन है और है निःस्वन। यदि देखना चाहते हो तो पृथ्वी को देखो—उस पृथ्वी को जीव-प्रस् है, हरित-मरित है, पल्लिवत-मर्मरित है,

१—जीवन की च्रंण घूलि रह सके जहाँ सुरिच्चित रक्त मास की इच्छायें जन की हों पूरित मनुज प्रेम से जहाँ रह सकें—मानव ईश्वर! श्रीर कौन-सा स्वर्ग चाहिए क्षेमें धरा पर?

श—त्राज मिट गए दैन्य दुःख सब बुधा तृषा के कंदन मावी स्वप्नों के तट पर युग जीवन करता नर्तन ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे—मुक्त दिशा श्री' च्या से जीवन की चुद्रता निखिल मिट गई मनुज जीवन से।

कुं जित् गुं जित श्रीर कुसुमित है। इसी प्रेरणा को लेकर किन ने 'युगात' के बाद की किवताश्रों में नीचे के धरातल पर उतर, जनता की भावनाश्रो श्रीर सुख-दुख की वाणी दी है। इन दिनी वे चत्यकार उदय्शकर के साथ रहे जो भारत की श्रामीण चृत्यक्ला का पुनस्झार कर रहे हैं, इसलिए भी वे श्राम्य-चित्रण में सफल हुए हैं। कला श्राज जन-हित का बाना पहन कर नए रूप में सिज्जत हो रही है-श्रीर युग-द्रष्टा कलाकार उसमें श्रपना भाग दे रहे हैं। पंत जी के किन ने भी श्रपने कर्तव्य को समका है श्रीर उसके श्रानुक्ल ही श्रपनी वाणी की दिशा परिवर्तित की है।

हमारा विश्वास है कि प्रकृति के अंचल मे प्रले, सौद्र्य के स्वप्नो में विहार करने वाले मानव-जीवन के इस दार्शनिक विवेचक किव का मानव जगत् के वर्तमान संवर्ष में जूकते का यह निर्ण्य भारतीय जनता के लिए कल्याण-कर होगा। अब तक हमने केवल यही देखा है कि पंत जी ने अपने काव्य में प्रकृति, सौद्र्य, दर्शन और

## १-ताक रहे हो गगन ?

मृ.खु.नीलिमा-गहन गगन ?

श्रानिमेष, श्राचितवन, काल-नयन ?

निस्पन्द, शून्य, निर्जन, निःस्वन ?
देखो भू को
जीव-प्रसू को
पह्नवित-भर्मरित
कुंजित-गुंजित
कुम्मित
भू को !

मानव के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा और कैसे उनके किव का विकास हुआ ? अब इस उनकी कला पर भी भोड़ा विचार कर लें। कारण, पंत जी ने केवल इतिवृत्तात्मक किवता के साथ ही विद्रोह नहीं किया वरन् छंद, भाषा और अलंकारों में भी क्रांति की है। पंत जी की कला के विषय में सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी चित्रण-शक्ति बड़ी प्रव्येक दृश्य या गति का चित्र वे बड़ी कुशलता से खींचते हैं। ये चित्र स्थिर दृश्यों के भी होते हैं और गत्यात्मक दृश्यों के भी। अपनी दो मित्र नामक किवता में उन्होंने दो चिल-विल के पेड़ों का चित्र दिया है। वे पेड़ एक निर्जन टीले पर एक

दूसरे से मिले खड़े हैं।

उस निर्जन टीले पर दोनों चिलविल एक दूसरे से मिल, मित्रों-से हैं खड़े, मौन, मनोहर । दोनों पादप, सह वर्षातप, साथ ही बड़े, दीर्घ सुदृदृतर।

यह एक स्थिर दृश्य का चित्र है, जिसे पढ़ते ही दूर सूने टीले पर खड़े दो पेड़ हिले-मिले दिखाई देने लगते हैं। साधारण व्यक्ति भी इनका मानसिक चित्र बना सकता है।

अप्रस्थिर या गत्यात्मक चित्र भी एक से एक सुन्दर हैं। 'नौका-विद्वार, कविता में तो प्रत्येक शब्द का चित्र है। गंगा में नाव से उठती हिलोर, उस में प्रतिनिवित तारक-दल श्रीर उसके ऊपर नाव का हंसिनी के समान चलना सब श्रलग-श्रलग रेखाश्रों से स्पष्ट हैं:—

नौका से उठती जल हिलोर विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारकदल, ज्योतित कर जल का खंतस्तल।

ऐसी चित्रण शक्ति आधुनिक किवयों में से बहुत कम को प्राप्त है। इसके द्वारा किव सूक्ष्म से सूक्ष्म और गितवान से गितवान भाव या दृश्य को चित्रित कर सकता है। दूसरी विशेषता है—ध्विन चित्रण की। किव ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि अर्थ शब्द की ध्विन से ही स्पष्ठ हो जाता है और सुनने वाले को अर्थ के लिए कोई प्रयास नहीं करना पडता। 'युगान्त' में संध्या का चित्रण केवल कुछ ही शब्दों में कर दिया है, जो ध्वन्यात्मकता से युक्त होने के कारण अर्थ के साथ संध्या का चित्र भी देते हैं। इसी प्रकार मंमा में नीम' सूम-सूम कर, भुक-भुककर सर-मर-चर-मर करता प्रतीत होता है। ध्वन्यात्मकता के साथ ही उनको रंगों का ज्ञान बहुत

१—बाँसों का भुरसुट— संघ्या का भुटपुट हैं चहक रही चिड़ियाँ टी-वी-टी-टुट्-टुट् ।

अच्छा है। यह रंग का ज्ञान उनकी चित्रण-शक्ति को बढ़ाता है। अलग-अलग रंगों का प्रयोग है। नहीं मिश्रित रंगों के प्रयोग में भी किव को निपुणता प्राप्त है। उजुशल चित्रकार की भाँति किव रंग, छाया और प्रकाश का चित्रण तो करता ही है, कभी-कभी रूप-रंग के अतिरिक्त वह स्पर्श और गन्ध को भी सजीव कर देता है।

शब्दों का चयन और अवसरानुकूल प्रयोग करने में पंत

सिंहर-सिंहर थ**र** थर करता सर मर चर मर।

१—विद्रुम श्रीर मरकत की छाया सोने चाँदी का सूर्यातप हिम परिमल की रेशमी वायु शत रत्न छाय, खग-चित्रित नम ।

देखता हूँ जब पतला
 इन्द्र धानुषी इलका।
 रेशमी घूँधट बादल का
 खोलती है कुमुद कला!
 मेली खेती में दूर तलक
 मखमल-सी हरियाली।

× >

मह्के कटहल मुकुलित जामुन जंगल में मरबेली मूली जी को कोई कठिनाई नहीं होती । इसमें उनका चिंतन उनकी .विशेष सहायता करता है। उनकी कविला में श्रापको कहीं कीई व्यर्थ का शब्द नहीं मिलेगा । यदि एक ही पंक्ति में 'बीचि' और 'लहर' होगा तो एक का अर्थ दूसरे से भिन्न होगा। शब्दों की आल्मा का पेसा स्क्ष्म ज्ञान कम कवियों को होता है। उनके शब्द पूरे-पूरे महव को न्यक्त कर देते हैं। 'पल्लव' की भूमिका में उन्होंने लिखा है-भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः, संगीत भेद के कारस, एक ही मदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपो को प्रकट करते हैं । जैसे, 'भ्रू 'से कोधकी वकता, 'मुकुटि' से कटा इ की चचलता, 'भौहों' से स्वामाविक प्रसन्नता-ऋ जुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही 'हिलोर' में उठना, 'लहर' में सलिल के वज्ञःस्थल की कोमल कम्पन, 'तरंग' में लहरों के समृह का एक दूसरे को धकेलना, उठ-उठ कर गिर पड़ना, 'बहो-बढ़ो' कहने का शब्द मिलता है; 'बीचि' से जैसे किरणों में चमकती. ह्वा के पलने में हीले-हीले भूलती हुई हॅममुख लहरियो का, 'ऊर्मि' से मधुर मुखरित हिलोरो का, 'हिल्लोल-कल्लोल' से ऊँची बाँहे उठाती हुई उत्पात-पूर्ण तरंगों का आभास मिलता है।' वस्तुतः पंत जो की कृतिवा में कला प्रधान हो गई है। उनकी कला के लिए उन्हीं की असिद् उपमा-युक्त कविता 'छाया' की ये पंक्तियाँ लागू होती है-

> तर्वर की छायानुवाद-सी, उपमा-सी भावकता-सी, श्रविदित भावाकुलभाषा-सी, कटी-छटी नव कविता-सी।

'कटी-छटी नव कविता-सीं' में उनकी कला की व्यंजना है, जो उनके छन्दों में व्यक्त होती है। वे मात्रिक छुदों की ही अधिकं. प्रयोग करते हैं। इसका कारण उनकी दृष्टि में यह है कि हिंदी के शब्द-विन्यास की प्रकृति स्वरों से अधिक निर्मित है। फिर संगीत में भी स्वर ही प्रधान है। इसिलए शब्द-जगन् में स्वर ही। उनके भीतर वह प्रवाह और गित देते हैं जो संगीत बनकर किवता को स्वर्गी व बना देते हैं। उनकी दृष्टि तुक आदि पर या समान मात्राओ पर न रह कर केवल भावों की गित पर रहती है, जिससे उनकी चित्रमयता, ध्वन्यात्मकता और सांकेतिकता बनी रहे।

अपनी काव्य-कला के शृंगार के लिए किव को अंग्रेजी के शब्दों और अलंकारों तथा बँगला के प्रयोगों की भी सहायता लेनी पड़ी है, लेकिन धीरे-धीरे उसने यह छोड़ दिया और जैसे ही वह समाज के—जगत के—संपर्क में आया है उसने वह सब बंधन छोड़ दिए हैं और छंद, अनुप्रास के बंधनों से मुक्त उसकी युग वासी अनायास बहने लगी है। 'युगवासी' के बाद उसने कला की ओर किसे ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। छंदों के विविध प्रयोग और सादे चित्रों का बाहुल्य 'युगवासी' और 'प्राम्या' में मिलता है, पर सजावट की ओर किव का ध्यान नहीं गया है। माषा की रंगीनी भी नहीं है, न कल्पना का ही विलास है। विषय के परिवर्तन के साथ भाषा भी स्थूल हो गई हैं पर उसकी भावाभिव्यक्ति में कहीं कमी नहीं हैं।

१—खुल गए छुन्द के बन्ध, प्राश के रजत पारा। अब गीत मुक्त, और बुग वाखी बहती अयास।

हिंदी में पंत जी की कविता का सीधा विकास हन्ना है। छावावाद श्रौर प्रगतिवाद दोनों में ही उन्होंने नेतुत्व किया है-छायावाद में 'पन्लव' द्वारा श्रीर प्रगतिवाद में 'युगांत', 'युगवाखी' श्रीर 'ग्राम्या' द्वारा। जीवन के प्रतिउनका दृष्टिकी श्राशावाद का रहा है। वे कला का शंगार भी मौलिकता से कर पाये हैं। साधना-में उनका श्रद्भट विश्वास है श्रीर उसको ही वे जीवन का ध्येय सममते हैं। इसीलिए निरंतर गतिशीलता में उनका विश्वास है। उच्च मध्यवर्ग परिवार में जन्म लेकर श्रीर सामंती संस्कृति के भमावशेष रूप गत युग के संस्कारों में पालित-पोषित होने पर भी नवयुग की पुकार पर उन्होंने ऋपने स्वभाव को बदल दिया है: अपने व्यक्ति को मुला कर कला का मुखोज्ज्वल किया है। वे जो कुछ भी लिखते हैं-सीच कर, समम, कर, मनन ग्रीर चिंतन कर के। उनकी गंभीरता और संयत व्यक्तित्व उनकी कविता से प्रकट होते हैं। वे मीलिक कलाकारहैं। वे भावी समाज व्यवस्था के लिए अपने स्वप्न-जगत् से बह्नि, बाढ, उल्का, मंमा की उस भीषण सूपर उतर त्राए हैं, जहाँ कोमल मनुज कलेवर का जीवित रहना कठिन है । लेकिन वे जिस भावना को लेकर साधना कर रहे हैं वह बड़ी पवित्र और जन-हित की है।

१—ग्रलभ है इष्ट ग्रतः ग्रनमोल साधना ही जींवन का मोल २—बह्हि, बाढ़, उल्का, सस्ता की भीषस भूपर । कैसे रह सकता है, कोमल मनुज कलेवर।

## महादेवी वर्मा

श्राधिनक कवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह इस लिए नहीं कि वेस्त्री हैं, वरन इसलिए कि उन्होंने श्राधिनक काव्य की कला श्रीर साज-भुंगार मे सर्वाधिक योग दिया है। छायावाद के प्रवर्तक स्वर्गी य बाबू जयशंकर 'प्रसाद' श्रीर उसके उन्नायक सर्वेश्री पं० सूर्यकात त्रिपाठी 'निराला' तथा सुमित्रानन्दन पंत के बाद उन्हीं की गर्णना होती है। महादेवी जी ने इन कवियों की अपेदा छायावादी काव्य को सबसे अधिक देन यह दी है कि काव्य उनके कंठ से विशुद्ध अनुभृतिमय हो कर फूटा है और उनकी कल्पना अनुभृति से ऐसी घुल-मिल गई है कि यह भोखा होना कि यह अनुभृति है या कल्पना, असंभव नहीं है। हृदय की सूक्ष्मतम भावनात्र्यों को जितनी सफलता के साथ देवी जी ने व्यक्त किया है, उतनी सफलता के साथ अन्य कोई कवि शायद ही कर सका हो। उनके काव्य में कला का विकास न होकर हृदय की सचाई की मलक है। प्रसाद, निराला और पंत तीनों ही बाह्य-विषय-परक कविता लिखने की स्त्रोर विशेष उन्मुख रहे हैं— प्रसाद कामायनी लिख कर, निराला जी तुलसोदास लिख कर श्रौर पंत जी इधर की प्रगतिसील किवितात्रों का स्जन करके। परंतु महादेवी जी ने आरंभ से खेकर अंत तक आत्मपरक कवितायें ही ऋषिक लिखी हैं। उनकी वाणी गीति-काव्य के माध्यम से मुखरित हुई है, जिसमें वेदना श्रीर सुकुमार कल्पना का अनिवार्य सहयोग रहता है। मीति-काव्य के लिए

श्रावश्यक है कि एक ही कोमल मर्मस्पर्शी उद्गार नवनीत-सदृश कोमल, कसक-मरे शब्दों में स्वामाविक रूप से फूट पड़े श्रौर उसकी वेदना पाठक श्रीर श्रोता के हृदय में घर करती चली जाय। महादेवी जी में यह गुरा है कि उनके गीत सीघे हृदय पर प्रभाव डालते हैं। वे वनफल की भाँति अक्रितम हैं और उनमें कहीं बनावट नहीं है। छायवादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति-तत्त्व को मिलाया, निराला जी ने मुक्त छंद दिया, पंत जी ने शब्दो को खराद पर चढ़ा कर सुडौल और न स बनाया तो महादेवी जी ने उसमें प्राण डाले, उसकी भावात्मकता को समृद्ध किया। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रसाद, निराला और पंत ने भाव-पन्न की उपेचा की। नहीं; ऐसा कहना इन कवियों के प्रति घोर अन्याय होगा। उनकी कविता में भाव-पन्न का उज्ज्वलतम रूप निखर कर सम्मुख आया है। हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि महादेवी जी ने कला पत्त की अपेत्ता हृदय पत्त पर अधिक आग्रह रखा है उस बीच में कोई स्वामाविक भावना यदि स्वतः ही नवीन छद में निस्सत हो गई है तो वह महादेवी जी का जान बुक्त कर छद-परिवर्तन करना या नवीन प्रयोग करना नहीं कहा जा सका, जैसा कि प्रसाद, पत तथा निराला में नुत्रा है। प्रसाद जी ने तो प्रवर्तक के नाते ही काव्य मे अनेक परिवर्तन किये हैं। उदाहरणार्थ, जैसा कि प्रसाद जी के काव्य का अष्ययन करते समय देख चुके हैं, उनका 'प्रोम पथिक' लिया जा सकता है, जिसे उन्होंने व्रजभाषा से खड़ी बोली में और बदले हुए छुदों में लिखा। पंत जी ने तो स्पष्ट ही 'पल्लव' की भूमिका मे भी शब्दों की कोमलता-कठोरता, स्त्रीलिंग-पुल्लिंग में प्रयोग श्रीर वज तथा खड़ी बोली के श्रंतर के साथ

नवीन छंदों की स्रोर भी अंगुलि-निर्देश किया है। निराला जी तो हिंदी में छंद के सम्राट् के नाते विख्यात हैं। उनकी कविता वंधनमय छंदों की छोटी राह' छोड़ कर वही है। परंतु महादेवी जी में ऐसा कहीं नहीं हुआ। उन्होंने तो केवल आत्म-प्रकाशन पर लच्य रखा है श्रौर इस बीच में यदि नवीन शब्दो-प्रतीकों-श्रौर छंदों के नमूने श्रागए हैं तो वह स्वाभाविकता-वश। उसमें उनका सेसा भाव नहीं है कि वे कोई पाडित्य प्रदर्शन या नेतृत्व की चेष्टा कर रही हैं। इतना होने पर भी उनके विषय में यह कहना ऋत्यक्ति न होगी कि उनके छन्दों — विशेष कर गीतों —का बेहद अनुकर्ण हुआ है और कई बार इमें यह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि नवीन प्रयोग के प्रति उदासीन रहने वाली इस कवयित्री का जो इतना श्रिषिक श्रनुकरण हुआ है, उसका कारण यह है कि उनकी कविता में दर्द या टीस अधिक है, जो उनके युग की मूल भावना रही है श्रीर जिसको लेकर छायावाद जन्मा, पनपा हीर समृद्ध हुन्ना है। महादेवी जी की कविता में वेदना और करुणा का ऐसा साम्राज्य है कि जिसकी शोभा-श्री पर सौ-सौ स्वर्गों का सुख भी निछावर है। वेदना के पाप से गलकर उनके हृदय की द्रवीभूत अनुभूति पारे की भाँति तरल होकर बह निकली है।

लेकिन महादेवी जी की कविता की इस विशेषता का मूल कारण है—उनका जीवन । उनका जन्म अत्यन्त सम्पन्न परिवार में हुआ है । पिता बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा एम० ए०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट और माता श्रीमती हेमरानी देवी विदुषी तथा कला-प्रिय नारी हैं। शिज्ञा के प्रति उनके विचार बड़े उदार हैं। इसी लिए महादेवी जी की स्कूली शिज्ञा के साथ घर पर उन्हे

चित्र कला श्रीर संगीत की शिद्धा देने का भी प्रवन्य किया गया था। इस प्रकार उच विचारों के पिता तथा कविता ऋौर भावुकता की मूर्ति माता द्वारा संगीतकला, चित्र कला, श्रौर काव्य कला के विकास की सुविधाये पाकर हमारी कवयित्री ने अपने बाल्य-जीवन के सुखद दिवस समाप्त किए। तभी ११ वर्ष की छोटी उम्र में शादी होगई। उसके बाद उनको महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन श्रौर उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का अध्ययन करने का अवसर मिला। बुद्ध, के प्रभाव से उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे विवाहित जीवन नही बितायेंगी श्रीर बौद्ध भिचु थी होकर रहेगी। घर वाले इस बात पर राजी न थे। उन्होंने ऋषिक विरोध न करके अपना अध्ययन चालू रखा। अन्त में प्रयाग युनीवर्सिटी से संस्कृत में एम० ए० पास करने के बाद आपने अपने भिज्ञा होने के स्वप्न को सेवा द्वारा पूरा करना चाहा। वे तत्र से पति से पृथक् रहकर प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधान श्राचार्या के रूप में कार्य कर रही हैं। समय मिलने पर विशेष रूप से छृटियों मे-चे गाँवों मे जाकर वहाँ दवा-दारू भी करती हैं अयत्यन्त सादा जीवन विताते हुए वे साहित्य साधना में निरत हैं। पर उनका कथन है कि साहित्य-सेवा उनके सम्पूर्ण जीवन को साधना नहीं है। वे साहित्य-साधना तत्र करती हैं, जब उन्हे विद्यापीठ के कार्यों से अवकाश मिल जाना है। तभी उन्होंने कहा है - "मेरी सपूर्ण कविता का रचना-काल कुछ घंटों में ही सीमित किया जा सकता है। प्रायः ऐसी कवितायें कम हैं, जिनके लिखते समय मैंने रात में चौकीदार की सजग वाशी या किसी अकेते जाते हुए पथिक के गीत की कोई कड़ी नहीं सुनी।" इस प्रकार उनका जीवन मूजतः सेवा

## का है-रचनात्मक कार्यकर्ता का है।

जैसा कि इस पहले कह चुके हैं कविता के संस्कार उन्हे अपनी माँ के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है--- "माँ से पूजा-ब्रारती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी ब्रादि के तथा स्व-रचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मैंने व्रज-भाषा में पद-रचना त्रारंभ की थी। मेरे प्रथम हिंदी-गुरु भी व्रजमाषा के ही समर्थक निकले, अतः उल्टी-सीधी पद-रचना छोडकर मैंने समस्या-पूर्तियो में मन लगाया। बच्चपन में जब पहले-पहल खडी बोली की कविता से मेरा परिचय पत्रिकाओं द्वारा हुआ तब उसमें, बोलने की भाषा में ही, लिखने की सुविधा देखकर मेरा अबोध मन उसी ओर उत्तरो-त्तर त्राकृष्ट होने लगा। गुरु उसे कविता ही न मानते थे त्रातः छिपा छिपा कर मैंने रोला और हरिगीतिका में भी लिखने का प्रयत्न किया। माँ से सुनी एक करुण कथा का प्रायः सौ छुंदों में वर्सन कर मैंने मानों खरड-काव्य लिखने की इच्छा भी पूरी कर ली। बचपन की वह विचित्र कृति कदाचित् खो गई है। उसके उपरान्त बाह्य-जीवन के दुःखों की श्रोर मेरा विशेष ध्यान जाने लगा था। पड़ोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर मैंने 'ग्रवला' 'विधवा' त्रादि शीर्षकों से उस जीवन के जो शब्द-चित्र दिए ये वे उस सयय की पत्र-पत्रिकात्रों में भी स्थान पा सके। पर जब मैं अपनी विचित्र कृतियों तथा तूलिका और रंगों को छोड़कर विधिवत् अध्ययन के लिए बाहर आई तब सामाजिक जागृति के साथ राष्ट्रीय जारति की किरसों फैलने लगी थीं, अतः उनसे प्रभावित होकर मैंने भी 'शृ'गारमयी अनुरागमयी भारत जननी भारत माता", विरे उतारूँ आस्ती माँ भारती' आदि जिन रचनाओ की सृष्टि की

वै विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थीं। उनकी समाप्ति के साथ ही मेरा कविता का शेशव भी समाप्त होगया। ' हस समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की छोर उन्मुख हुई, जिसमें व्यष्टिगत दुःख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप प्रहण करने लगा और प्रत्यक्त का स्थूल रूप एक सूक्ष्म चेतना का छाभास देने लगा। ' ' करणा-बहुल होने के कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी सुक्ते बहुत प्रिय रहा है।" '

श्रभिप्राय यह है कि महादेवी का जीवन विचित्र परिस्थितियों के प्रभावों से पूर्ण है। सम्पन्न श्रौर शिद्धित परिवार में जन्म, चित्रकला श्रौर सगीत की शिद्धा का प्रबंध, बुद्ध की करुणा की गहरी छाया दार्शनिक चिंतन, पित से पृथक् एकाकी जीवन, सेवा-भावना का श्रात्यधिक उज्ज्वल रूप श्रादि ने मिल कर उनके व्यक्तित्व को ऐसा रूप दे दिया है कि हिंदी ही नहीं भारत श्रौर विश्व में कोई स्त्री-कलाकार उनकी कोटि में नहीं श्रा सकती। जीवन के पट में ऐसे बहुरंगी धार्गों का संयोग श्रन्यत्र नहीं मिल सकता। इसीलिए महादेवी जी श्रपने चेत्र में श्रकेली हैं।

महादेवी जी की किवता के अब तक निम्नलिखित संग्रह निकल चुके हैं:—'नीहार', 'रिश्म', 'नीरज', 'साध्य गीत' और 'दीप शिखा'। 'नीहार', 'रिश्म', 'नीरजा' तथा 'सान्ध्यगीत' की १८५ किवताऍ एक ही संग्रह 'यामा' में संकलित की गई हैं। इस प्रकार आज 'यामा' और 'दीपशिखा' दो वृहद् संग्रह उनके काव्य के उपलब्ध हैं। इन काव्य-ग्रं थों में संग्रहीत गीतों से जहाँ महादेवी जी के आध्यात्मिक चितन और रहस्यमयी भावना का पता चलता है, वहाँ उनके 'अतीत के चल

१-- श्राधुनिक कवि, भाग १।

चित्र'. 'स्मृति की रेखाएँ' त्रादि गद्य कृतियों से उनके यथार्थवादी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इन रेखा-चित्रों और सरमरणों में महादेवी की ब्रात्मा छायावाद की सुन्दर भूमि से यथार्थ की कठोर भूमि पर उत्तर ब्राई है। लेकिन उनकी समवेदना इतनी सरल ब्रीर पावन है कि जिन व्यक्तियों को लेकर ये रेखाचित्र लिखे गये हैं, उनसे महादेवी जी का रागात्मक सबंध हो गया है। उनकी दयनीय दशा का चित्र खींचते हुए महादेवी जी ने व्यंग का भी सहारा लिया है, जो कि श्राज के गद्य की एक प्रमुख श्रावश्यकता है। गद्य इन सब के अनुकृल पडता है, इसीलिए महादेवी जी ने गद्य को अपनाया है। परन्तु वहाँ भी उनकी गहन दृष्टि का प्रकाश है। हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक श्रौर निबंधकार बाबू गुलाबराय एम. ए. ने एक बार लिखा था कि वे गद्य में महादेवी जी का लोहा मानते हैं। महादेवी जी के गद्य की प्रौढता का इससे बड़ा प्रमाण-पत्र ऋौर क्या हो सकता है। उनके विचारक रूप की भाँकी यदि पानी हो, तो 'शु खला की कडियाँ' श्रीर 'महादेवी का विवेचनात्मक गद्य' देखिए। पहले में नारी को लेकर समाज के संबंध में वस्त्रस्थित के चित्रण के साथ वैज्ञानिक विवेचन किया गया है । दूसरे में साहित्य की समस्यात्रों-छायाबाद, रहस्यबाद, गीतिकाव्य स्नादि-पर कवियत्री ने स्रपने गमीर विचार प्रकट किए हैं। आधुनिक साहित्यिक समस्याओं पर लिखे ये लेख महादेवी जी के अपने चिंतन और विशिष्ट दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं।

आइए, अब हम तिनक उनके काव्य की मूल विशेषताओं का अनुशीलन करें। हम कह चुके हैं कि महादेवी जी का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में अपनी निजी विशेषता रखता है। भक्ति काल में

जो स्थान मीरा को प्राप्त था वही छायावाद में महादेवी जी को मात है और इसी को देखकर लोग उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। इस विषय में कुछ मत-मेद भी है। कुछ आलोचकों की राय में उन्हे मीरा से उपमा देना चाहिए श्रीर कुछ की राय में नहीं। हम उस विवाद में नहीं पडना चाहते। तब भी इस विषय पर श्रपनी सम्मति देने का लोभ संवरण हम नहीं कर सकते। जहाँ तक दुःख-दर्द श्रौर पीड़ा-कसक का संबंध है वहाँ तक मीरा श्रौर महादेवी में कोई स्रंतर नहीं है। मीरा भी राजकुमारी थीं स्रौर उन्होंने भी 'मेरो दर्द न जाने कोय' की प्रकार लगाई थी। महादेवी यद्यपि राजघराने में पैदा नहीं हुई परंतु ऐसे संपन्न घराने में त्रवश्य पैदा हुई **हैं**. जहाँ सब प्रकार के सुख श्रीर सुविधाऍ प्राप्त हो सकती हैं। उन्होंने भी अपने लिए कहा है कि 'श्रश्र मय कोमल कहाँ तू त्रा गई परदेशिनी री !' यो व्यथा त्रीर पीडा का संसार दोनों के पास है। अंतर है परिस्थितियों और शिचा-दीचा का। मीरा रहस्यवादी सन्तों की परंपरा के संस्कार लेकर आई थीं और रैदास की कृपा से उन्होंने सहज ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया था। महादेवी जी बीसवीं सदी के वैज्ञानिक युग में पैदा हुई हैं. जहाँ वे भिन्नू गी भी नहीं बन पाईं। उनकी शिक्षा भी बड़े-बड़े ऊँचे भवनों में हुई है। मीरा ने अपने को 'गिरंधर गोपाल' के समर्पित कर दिया था और 'श्रॅसुवन जल सींचि-सींचि प्रेम बेलि बोई' थी । उनका प्रियतम सगुरा साकार था। महादेवी ने भी असीम के प्रति अपने को समर्पित किया है और आँस उन्होंने भी कम नहीं बहाए हैं। उनका प्रियतम निगु ेण निराकार है । मीरा की कविता में त्रिकुटी, अनह्द-नाद, सुरत-निरत, ज्ञान-दीपक, सुषुम्ना की सेज, सन्न महल, हंस श्रौर

श्राम देश की चर्चा होने पर भी रहस्य भावना गौण है क्योंकि उनकें भावों का प्रेरक ब्रज का छिलिया गिरधर नागर था । महादेवीं जी में ऐसे प्रतीक नहीं मिलतें क्योंकि श्राज का युग इन प्रतीकों का नहीं है श्रौर न इनके लिए श्रवकाश ही है । इसलिए महादेवी में नवीनता भी है श्रौर उनकी वेदना कुछ श्रस्पष्टता से व्यक्त होंने पर भी तीखेपन में भीरा से कम नहीं है । हाँ मीरा की-सी सीधी श्रमिक्यक्ति महादेवी जी में नहीं है । उसका एक कारण यह भी है कि श्रपनी व्यथा का वैसा प्रदर्शन श्राज के युग में किसी श्री हारा नहीं हो सकता । लेकिन महादेवी जी के विचार श्रीर कल्पनाएँ भी भीरा में नहीं मिलेगी । इस प्रकार भेद के होते हुए भी दोनों में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि इम महादेवी को मीरा के साथ रख सकते हैं । हिंदी के प्रसिद्ध श्रालोचक श्री नंददुलारें वाजपेयी के शब्दों में महादेवी जी श्रौर मीरा दार्शनिक दृष्टि से एक ही परंपरा की श्रनुयायिनी प्रतीत होती हैं।

महादेवी जी मीरा हैं या नहीं इसे छोड़ भी दे तब भी उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि उनका महत्त्व किसी प्रकार उपेच्चणीय नहीं है। उनके प्रखर व्यक्तित्व की सबसे बड़ी भावना है— उनकी किवता में दुःखवाद का प्रभाव। यह दुःखवाद, यह पीड़ा का संसार, उनके जीवन में अनजाने ही बस गया है। और जब वह बस गया है तो महादेवी जी उसे सँजोए चली जा रही है क्योंकि वह उनके उस प्रियतम की देन है, जो विश्व की प्रति सॉस में अपना स्वर मिलाए हुए है। उनका इदय प्रतिच्चण किसी अभाव का अनुभव करता है, उसी की खोज में मस्त रहता है। वह सर्वदा शून्यता का अनुभव करती रहती हैं। परंतु उस स्नेपन की भी वह साम्राज्ञी हैं और उसमें प्राणों

का ही दीपक जलाकर दीवाली मनाती रहती हैं । यह स्नेपन दीवाली मनाने का आयोजन उन्होंने इसलिए किया है कि कभी उस प्रियतम से उनका मूक-मिलन हुआ था । मरंद्र आज़ वह सब सपना हो गया है। आज तो उस मूक मिलन द्वारा बने पीड़ा के साम्राज्य में ही उन्हें रहना है जो चितिज के पार है, जहाँ मिटना ही निर्वाण है तथा नीरव रोदन ही जहाँ पहरेदार है। ये पीड़ा को प्रहण करने के कारण उनके जीवन का लौकिक सुस्क स्वम नष्ट हो गया है। लौकिक सुख-स्वम के नष्ट हो जाने से उल्लास और उत्साह के केन्द्र हृदय में विषाद और निराशा ने भर कर लिया है। उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और निराशा ने भर कर लिया है। उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और निराशा ने भर कर लिया है। उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और निराशा ने भर कर लिया है। उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और निराशा ने भर कर लिया है। उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और निराशा ने भर कर लिया है। उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और निराशा ने में हत्य को भर दिया। है, स्वयं आई है—उनके अपने जीवन से, और उसका माध्यम रहा है वह प्रियतम । जब उनकी प्यार से ललचाई पलकों पर बीड़ा का पहरा था तभी उस चित्रवम ने उन्हे पीड़ा का साम्राज्य दे डाला और परिणाम यह हुआ कि

१—ग्रपने इस स्तेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली! '२—पीड़ का साम्राज्य बस गया, उस दिन दूर चितिज के पार, मिटना था निर्वाण जहाँ, नीरव रोदन था पहरेदा. दें कैसे कहती हो सपना है. ग्रांल! उस मूक मिलन की बात '

मरे हुए अब तक फूलों में मेरे आँस उनके हास ! उस सोने के सपने को देखे युग बीत गए तथा उनकी आँखों के कोश रीते होगए परंतु फिर उस सोने के सपने को देखने का सुयोग न मिला।

लेकिन यह पीड़ा उन्हें अ्रत्यंत प्रिय है और वे इसे छोड़ना नहीं चाहतीं। बात यह है कि विरही के लिए पीड़ा का ही एक मात्र खहारा होता है। यदि वह भी न रहे तो किर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। शेलसादी से एक बार किसी ने पृद्धा था कि तुम इस पीड़ा को क्यों अपने साथ चिपकाए फिरते हो, छोड़ क्यों नहीं देते? शेलसादी ने उस प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया था कि पीड़ा ही मेरा जीवन है, यदि इसे छोड़ दूँगा तो मैं मर जाऊँगा। महादेवी जी की कुछ ऐसी ही स्थित है। वे भी पीड़ा को अत्यंत प्यार से सँभाल कर रखना चाहती हैं। दुःख की फिलासफी उनको बुद्ध के जीवन से मिली है और वहीं से करणा का लोत भी उनके जीवन में फूटा है। परन्तु वह उनके काव्य में अपना निजीपन बनाए हुए दिखाई देता है। वे दुःख ही मानव मात्र को परस्पर निकट लाने का साधन है।

र—इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब बीड़ा का, समम्राज्य मुक्ते दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का ! उस सोने के समने को देखे कितने युग बीते ! ब्राँखों के कोश हुए हैं मोती बरसा कर रीते ! उनका कथन है—'दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की इमता रखता है। हमारे असंस्थ सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सकें कितु हमारा एक बूँद आँसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है परन्तु दुःख सब को बाँटकर—विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल-बिंदु समुद्र में मिल जाता है, किव का मोच्च है।' निस्संदेह उनका यह कथन यथार्थ है। दुःख से जीवन में जो बल आता है उससे आत्मा उज्ज्वल बनती है। उपास्यदेव की आराधना में जितना ही अधिक कष्ट अनुभव होगा उतनी ही आत्मा उसके निकट पहुँचेगी। 'नीहार' और 'रिश्म' में उनका यही दुःखवाद तीव रूप में प्रकट हुआ है।

संभवतः महादेवी जी को पीड़ा इसलिए प्रिय है, करुणा इसीलिए, अञ्छी लगती है कि इससे जीवन की साधना पूरी होती है। यही आनन्द की चरमावस्था तक ले जाने का साधन है। तभी वे अपरों के लोक को ठुकरा देती हैं; और अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती हैं। क्योंकि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, जलन नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा? उनके लिए ऐसा लोक व्यर्थ है। दूसरी बात यह है कि वे जलन को ही अपने लिए वर चुकी हैं। इससे प्रेमी की भी महत्ता है, क्योंकि वे जलती हैं तो

१--ऐसा तेरा लोक, वेदना

नहीं, नहीं जिसमें अवसाद,

## महादेंवीं वर्मा

खनके प्रेमी की पीड़ा का साम्राज्य तो बना है, यदि वह न जलेंगी तो उस पीड़ा के साम्राज्य में अन्यकार छा जायगा। इसलिए वे नहीं चाहती कि अपने अस्तित्व को मिटा दे। महादेवी के काव्य की यह एक बड़ी विशिष्टता है कि प्रत्येक साधक अंत में मिलन चाहता है और मिलन में उस दुःख का पर्यवसान चाहता है, जिस दुःख ने कि उसे मिलन की स्थित तक पहुँचाया है, परन्तु वे दुःख का पर्यवसान नहीं चाहती। वे उस मानिनी नायिका की तरह हैं, जो प्रियतम की एक भूल पर रूठ जाती है और सौ-सौ बार मनाने पर भी नहीं मानती तथा जिसके जीवन में वह एक भूल सदा के लिए-तीर बनकर समा जाती है। इसलिए आज महादेवी जी ने यह हह निश्चय कर लिया है कि उनके प्राणों की कोड़ा कभी शेष न होगी और वे पीड़ा में प्रियतम को प्रियतम को श्रीर प्रियतम में पीड़ा को देखेंगी—

पर शेष नहीं होगी मह,

मेरे प्राणों की कीज़ा।
तुमको पीड़ा में हूँ टा
तुममें हूँ हूँ गी पीड़ा।

जलना जाना नहीं, नहीं—
जिसने जाना मिटने का स्वाद,
नया अमरों का लोक मिलेगा
तेरी करणा का उपहार,
रहने दो हे देव ! अरे यह
मेरा मिटने का अभिकार।
२—चिन्ता क्या है, हे निर्मम, बुक्त जाए दीपक मेरा,
हो जायेगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य अभिकार

पीड़ा त्रीर प्रियतम परस्पर ऐसे युल-मिल गए हैं कि दोनों में कोई अन्तर ही नहीं रह गया है। इसिलए वे पीड़ा को ही सर्वस्व मान कर अपना और प्रियतम का मिलन नहीं चाहती, विरह में ही उन्हें आनन्द आता है—'मिलन का मत नाम ले में विरह में चिर रहूँ।' क्यों ऐसा चाहती हैं उसका उत्तर यह है कि विरह अतृष्ठि है और जब तक अतृष्ठि है अभाव है. तभी तक उन्ह उल्लास और आनन्द की येरणा मिलती है। मिलन होने पर जीवन में कोई हलचल न रहेगी। तब जीवन विलकुल नूक हो जायगा, भावना हीन-सा जड़, और यह महादेवी जी को स्वीकार नहीं है। उनका विश्वास है कि कामनाओं की चिर-तृष्ठि जीवन को निष्फल कर देती है और हमारी प्यास बुकते हो विरक्ति का स्वरूप ले लेती है। बादलों का स्वरूप हो ग्रीर इसी में है कि सारा जल बरसा कर रीते हो जायँ और सुख की पूर्णता इसी में है कि उससे मन किर जाय?।

लेकिन इतना होने पर भी महादेवी जी का एक स्वप्न अवश्य 'है, जिसकी स्निग्धता से वें परिचित हैं और उनका विश्वास है कि उनका आज का विषाद कभी सुख में बदल जायगा। उनका वह स्वश्र

१—चिर तृप्ति कामनात्रों का

कर जाती निष्फल जीवन,

बुकते ही प्यास हमारी,

पल में थिरिक जाती बन ।

पूर्णता यही भरने की

दुल कर, देना स्ने अनः

सुख की चिर पूर्ति यही है

उस मधु से फिर जावे मन।

🗦 \_\_ ''जिस प्रकार जीवन के उषाकाल में मेरे। सुखो का उपहास-सा करती हुई विश्व के कण-कण से एक करुणा की धारा उमड पड़ी है उसी प्रकार सच्या-काल मे जब लंबी यात्रा से थका हुआ जीवन अपने ही भार से दब कर कातर क्रन्दन कर उठेगा, तब विश्व के कोने-काने मे एक अज्ञात पूर्व सुख मुसकरा उठेगा''। 'नीरजा' मे पहूँच कर महादेवी जी अपने उक्त कथन की सार्थकता सिद्ध करती प्रतीत होती हैं। यहाँ वे दुःख के साथ सुख का अनुभव कभी कभी कर लेती हैं। ग्रव उनका विषाद मिट-सा चला है। यही भावना हृदय में उस अज्ञात प्रियतम की मलक स्पष्ट प्रतीत होती है। उन्हें एक करुण स्त्रभाव में चिरतृप्ति का संसार सचित दिखाई देता है, एक लघु स्रण निर्वाण के सौ-सौ वरदान देने वाला जान पडता है श्रौर उन्हे जान पड़ता है कि वेदना के सौदे में उन्होने किसी निधि को पा लिया है १। आज उनके प्राणो में दूर के संगीत की भॉति कोई गुजता हैं और उन्हे अपने को खोकर कुछ खोई हुई वस्तु मिल गई है। विरह की निशा मिलन के मधु-दिन में स्नात होकर आई है। आज उनके हृदय में कोई त्राकर बस-सा गया है । यही कारण है कि

१—एक करुण अभाव में चिर-तृप्ति का ससार संचित

एक लाधु च्या दे रहा निर्वाण के बरदान शत-शत,

पा लिया मैंने किसे इस बेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में १

-गूँ जता उर में न जाने दूर के संगीत-सा क्या,

आज खो निज को मुक्ते खोया मिला विपरीत-सा क्या,

क्या नहा आई विरह-निश्विं मिलन मधु-दिन के उदय में,

कौन तुम मेरे हुद्य में १

वे ब्राज अपने हृदय को अथवा आत्मा को दीपक की माँति मधुरमधुर जलने का आदेश देती हैं। 'नीहार' में उनका कथन था कि
हे नम की दीपाविलयों तुम पल भर के लिए बुक्त जाना क्योंकि करुणामय को तम के परदे में आना भाता है। लेकिन 'नीरजा' में प्रियतम
के पथ के आलोक के लिए उनको अपनी आत्मा को दीप की माँति
प्रज्विलत रखना है। 'साध्य-गीत' में भी उन्हें यही भावना
आगे ले जाती है और विरह् की घड़ियाँ उन्हें मधुर मधु की यामिनी
सी जान पडती हैं—'विरह् की घड़ियाँ हुई अलि, मधुर मधु की यामिनीसी।' 'दीप-शिखा' में तो साधना के प्रारम से लेकर सिद्धि प्राप्त करने
तक की सभी स्थितियों के दर्शन हो जाते हैं। उन्होंने अपनी साधना
का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि मैं दीप के समान अविराम मिटती
हुई स्वजन के समीग-सी आ रही हूँ। संभवतः इसीलिए उनका
चितरा दीपक त्लिका रख़ कर सो गया है। ठीक भी है मिलन का
प्रभात आए और कल्पना साकार हो जाए तथा चित्र में प्राणों का
सचार हो जाए तब साधना की पूर्ति के अतिम च्रण का आगमन समक्त

१—हे नभ की दीपाविलयों
तुम पल भर को नुम जाना,
करुणामय को भाता है,
तम के परदे में ज्ञाना।
२—मधुर-मधुर मेरे दीपक जल
युग युग, प्रति दिन, प्रतिच्लण, प्रतिपल
प्रियतम का पथ ज्ञालोकित कर।

३—दीप सी मैं

त्र्या रही त्रविराम मिट-मिट स्वजन त्र्यौर समीप सी मैं।

लेना चाहिए। १ इस प्रकार पीडा उनके कान्य में साधना का माध्यम रही है, जिस के द्वारा वे मिलन की स्थिति तक पहुँचती हैं।

ब्यब तक हमने यह देखा है कि किस प्रकार महादेवी जी के काल्य में पीडा ग्रीर करुणा तथा वेदना का साम्राज्य है ग्रीर कैसे उस बेदना को वे अपना बना कर रखना चाहती हैं। उनके काव्य की इस मूल निशेषना के पश्चात् हमारा ध्यान सहसा उनके माधुर्य भाव की स्रोर चला जाता है। मीरा की भाँति वे भी माधुर्य-भाव की उपांसिका है। माधर्य भाव मे प्रिया और प्रियतम का संबंध माना जाता है। भगवान को साधको ने कभी माता. कभी पिता, कभी स्वामी, कभी सखा, कभी प्रियतमा ऋौर कभी प्रियतम के रूप में देखा है। इन सभी रूपों में प्रियतम-प्रियतमा का रूप सबसे अधिक आनंद-पद है क्योंकि इसमें परस्पर के भाव-प्रकाशन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहता। गोपियों की क्रष्णोपासना भी इसी रूप की थी इसीलिए वे कृष्ण के अधिक निकट थीं। महादेवी जी भी माधुर्य-भाव से ही अपने प्रियतम को भजती हैं। चे नारी हैं. और नारी के लिए इससे अधिक स्वाभाविक मार्ग दूसरा नहीं हो सकता। यह भी एक कारण है कि उन्होंने अपने बहा को श्रियतम का रूप दिया है। वे अपने प्रियतम को,बहुधा 'प्रिय' कह कर पुकारती हैं। वैसे उसके सौंदर्य का वर्र्यान करते समय 'सुंदर', 'चिर सु दर' श्रीर उसकी उपेचा को बताते हुए 'नि दुर', 'नि मोंही', 'निर्मम'

कल्पना निज देख कर साकार होते श्रौर उसमें प्राण का संचार होते सो गया रख त्लिका दीपक चितेरा!

१- सजल है कितना सबेरा!

त्र्यादि कह कर भी संबोधित करती हैं। कहने का ताल्पर्य यह है कि वे समयानुकल सबोधन करती हैं। परंतु महादेवी की विशेषता यह है कि वे सर्वत्र गमीर रहती हैं। कभी उनको गोपियो की भाँति प्रियतम से छेड-छाड़ या हास-परिहास करने का ध्यान नहीं त्र्याता। बात यह है कि वे सूक्ष्म ब्रह्म की उपासिका है, जहाँ कि उनकी कोई प्रति-द्वंद्विनी नहीं है और जहाँ असीम पथ पर उन्हें स्वयं आगे बढना है। इसीलिए उनकी पूजा भी स्वय मन के भीतर होती है। किसी मंदिर मे उनका प्रियतम नहीं है, जहाँ वे मीरा की भाँति नाच सके। वेतो बाह्य पूजा के विधान को भी स्वीकार नहीं करतीं। उनकी दृष्टि में पूजा या अर्चन व्यर्थ है। जब उनका लघुतम जीवन ही उस असीम का सुन्दर मदिर है, जब उनकी श्वासें नित्य प्रिय का श्रमिनंदन करती रहती हैं, जब पद-रज धोने के लिए लोचनो के जल-कर्ण उनके पास हैं, जब पुलकित रोम ही ब्राच्त हैं ब्रोर पीडा ही चंदन है, जब स्नेह भरा मन फिल-मिलाते दीप की भाँति जलता रहता है, जब हग-तारक ही कमल पुष्प का काम देते हैं, जब दृदय की धडकन ही ध्प बन कर उडती रहती है, जब अधर 'प्रिय प्रिय' जपते हैं और पलको का नर्तन ताल देता है, तब बाह्याडंबर की क्या त्रावश्यकता है ? इसीलिए वे शून्य मंदिर में स्वय प्रियतम की प्रतिमा बन जाना चाहती हैं छौर

उस असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे! मेरी श्वासे करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे! पद-रज को धोने उमडे आते लोचन में जल कर्ण रे! अज्ञत पुलकित रोम मधुर मेरी पीडा का चदन रे!

१--क्या पूजा क्या ऋर्चन रे ?

उनके गीले नयन आरती करना चाहते । यह सब देख कर लगता है कि महादेशी जी पर भक्तों और निगु शिये संतों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। जहाँ इस प्रकार के निवेदन हैं, वहाँ उनकी भक्तों और सतों से प्रभावित भक्ति भावना का ही प्रकाशन अधिक है, रहस्य-भावना कम। उन्होंने मधुरतम व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करके उसके प्रति आत्म-निवेदन किया है। उस आत्म-निवेदन में उनकी आ मा स्वकीया की भाँति अपने प्रियतम के पथ में आँखे बिछाए रहती है और निरतर उसकी पूजा-अर्चना का विधान किया करती है।

महादेवी जी की कविता में तीसरा विशेष तत्त्व है उनके द्वारा गृहीत प्रकृति का स्वरूप। छायावाद में प्रकृति का कई रूपो में उपयोग हुआ है। कहीं वह सचेतन मानवी बनकर सम्मुख आई, कहीं स्वतंत्र चित्रण के केन्द्र के रूप में और कहीं मानव-मन में उटती नुख-दुखान्मक अनुम्तियों के व्यक्तीकरण में सहायता देने के लिए। यह अतिम रूप ही प्रमुख है, जिस में मानव ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। प्रकृति मानो एक अंग है, जिसके द्वारा भावनाएँ सरलता से व्यक्त हो जाती हैं। आज ही नहीं, रीतिकाल में भी, जब कि प्रकृति जड बन कर रह गई थी—

स्नेह-भरा जलता है िक्तलिमिल मेरा यह दीपक-मन रे! मेरे हम के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे! धूप बने उडते रहते हैं, प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे! प्रिय-प्रिय जपते ऋघर ताल देता पलकों का नर्तन रे!

२—श्रूत्य मंदिर में बन्गी त्राप में प्रतिमा तुम्हारी । मेरे गीले नयन बनेंगे त्रारती।

उसका यह रूप किसी न किसी प्रकार सम्मुख आता ही रहा । छाया-बाद तो प्रकृति को सचेतन करने के लिए स्राया ही था। छाया-बाद में कहीं तो यह हुआ है कि भावनाएँ ही प्रकृति का माध्यम हुई हैं त्रीर कही प्रकृति-वर्णन से ही भावनाएँ व्यक्त हुई हैं त्रीर कहीं दोनो का समानुपात हुस्रा है। स्वतंत्र प्रकृति चित्रण इस काल में कम ही हुए हैं। जो हुए हैं, वे भी कला-विन्यास के लिए। महादेवी जी ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण बहुत कम किए हैं। प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण के लिए 'यामा' में उनकी एक ही कविता है—हिमालय के ऊपर । उसमे भी उनकी श्रन्तमु खी वृत्ति उमर अप्राई है। प्रकृति के रूपो, दृश्यो और भावों को महादेवी जी ने एक चेतन व्यक्तित्व दे दिया है । इसे यो कहे कि प्रकृति उनके साथ ही उनके प्रियतम के प्रति ब्रात्म-निवेदन मे सहायक होकर समर्पित हो गई है, तो अधिक संगत होगा। यही रूप उनके काव्य में अधिक प्रमुखता रखता है। वैसे वे भी अन्य कवियो की भॉति ब्रह्म की स्रोर जाती हुई प्रकृति के सौदर्य से स्राकर्षित हो कर उसमें कुछ देर को खो जाती हैं। लेकिन ऐसी कविता श्रो में भी, अंतिम पंक्ति से वे अपने जी की जलन भी व्यक्त कर ही देती हैं। बात यह है कि मन की व्यथा का व्यक्तीकरण उन्हे इतना प्रिय है कि उसे वे बचा नहीं सकती, सर्वत्र उसकी छाया त्रा ही जाती है। 'रश्मि' की 'रिश्म' नाम की कविता को ही लें तो उसमें प्रभात के स्वतन्त्र ख्रीर सुन्दर चित्र मिलेंगे । लेकिन उसके अन्त में कवयित्री ने लिखा है कि नींद **अपने स्वान-पंख फैला कर चितिज के पार उड गई है** और अध-खुले हगो के कंज-कोश पर विस्मृति का खुमार छाया हुन्ना है। यही नहीं, प्रभातकाल की स्वर्ण वेला में यह हृदय-चितेरा श्रश्रु-हास ले कर सुधि-विहान रॅंग रहा है। महादेवी जी की कविता में प्रकृति के रूपक बहुत मिलते हैं। 'रूपित तेरा घन केश-पाश' में पावस का, 'धीरे धीरे उतर चितिज से आ वसंत रजनी' में वसन्त की रात्रि का, 'लय गीत अमर, पद ताल श्रमर' में प्रकृति का अप्सरा के रूप में चित्रण आदि प्रकृति के ऐसे सांग रूपक हैं. जिनमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है श्रोर प्रकृति का स्त्ररूप नेत्रों के सम्मख प्रत्यज्ञ हो गया है। इन से भी अधिक प्रकृति का स्वरूप वहाँ खुला है, जर्ाँ प्रकृति के साथ कवयित्री ने अपने जीवन को एकाकार कर दिया है। इस दृष्टि से 'प्रिय ! साध्य गगन मेरा जीवन' वाला गीत अत्यंत उत्कृष्ट है। साध्य गगन के सौदर्य के साथ श्रपने जीवन का ऐसा उत्कृष्ट सामजस्य स्थापित किया गया है कि कलाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। कवयित्री कहती हैं कि मेरा जीवन साध्य गगन की भाँति है। यह गोधृलि बेला के कारण धॅथला चितिज मेरे हृदय का विराग है। साध्य नम की लालिमा सा ही मेरा सुद्दाग है, संध्या की शून्य छाया के समान दी राग हीन मेरी काया है, श्रौर रॅगीले घन ही मेरे सुधि भरे स्वप्न हैं । इस प्रकार सध्या और मेरे जीवन में कोई ख्रांतर नहीं है। इन पूर्ण रूपकों के अतिरिक्त ऐसे खड-रूपको की भरमार है जहाँ प्रकृति के कुछ चित्र लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। 'बिरइ का जलजात जीवन! विरइ का जलजात!'

१—प्रिय! साध्य गगन, मेरा जीवन!
यह चितिज बना ध्रॅं घंला विराग
नव अस्ण अस्या मेरा सुद्दाग,
छाया सी काया वीतराग,
सुधि-मीने स्वप्त रॅंगीले घन!

श्रौर 'मैं नीर भरी दुख की वदली' श्रादि गीतों में ऐसे ही रूपक व्यक्त हुए हैं। इस प्रकार महादेवी जी में प्रकृति के रंगीन चित्र श्रमंख्य हैं पर वे सब या तो उनकी भावना से रंगे हैं या उनमें उनकी भावना व्याप्त है। ताल्पर्य यह है कि प्रकृति महादेवी जी के जीवन में एकाकार होकर उनमें विरह-मिलन की श्रमुभ्तियों के चित्रण में सहायक हो गई है।

इस सब के साथ वर्तमान हिंदी कविता में रहस्यवाद की वे एक-मात्र कवियती हैं। जहाँ रहस्यवाद की चर्चा होती है, वहाँ हमारा ध्यान सहसा दार्शनिक ग्रौर साधक ज्ञानियों की ग्रौर चला जाता है। परन्तु महादेवी जी साधक नहीं हैं ग्राराधक हैं, जैसा कि हम उनके माधुर्य-भाव की विवेचना करते समय देख चुके हैं। इस ग्राराधना के कारण उनका कवि सदैव शिशु की भावुकता से ग्रामिभूत रहा है। इसीलिए उनकी ग्रनुभूति कभी फीकी नहीं पड़ी। 'दीप-शिखा' के गीतों में भी, जहाँ चितन ग्राधिक गहरा हो गया है, वे ग्रापने उसी सहज ग्राकर्षक रूप में विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं एक स्थान पर लिखा है—'मानवीय संबंधों में जब तक ग्रानुराग-जनित ग्रात्म-

१ (क)—िनरह का जलजात जीवन विरह का जल जात। वेदना में जन्म, करुणा में मिला त्रावास, त्रश्रु चुनता दिवस इसका त्रश्र गिनती रात!

<sup>(</sup>ख)—मैं नीर भरी दुख की बदली ! विस्तृत नम का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमडी कल थी मिट आज चली !

विसर्जन का भाव नहीं धल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते श्रीर जब तक मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का श्रमाव दर नहीं होता। इसी से इस (प्राकृतिक) श्रनेकरूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का त्रारोपण कर उसके निकट ब्रात्म-निवेदन कर देना इस काव्य का ( रहस्यवादी काव्य का ) दुसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया।" जब कि उसके प्रथम रूप के बारे मे वे कहती हैं कि "छायाबाद की प्रकृति घट, कृप आदि मे भरे जल की एकरूपता के समान अपनेक रूपों में प्रकट एक महा-प्राण वन गई, ख्रत. ख्रब मनुष्य के ख्रश्रु, मेव के जल-कण, ख्रौर पृथ्वी के त्रोस-विन्दत्रो का एक ही कारण, एक ही मूल्य है।" स्पष्ट है प्रकृति में मानवी भावों की छाया या उसके साथ मानव भावना का तादात्म्य महादेवी जी की सम्मति में छायावाद है श्रीर जब प्रकृति में एक मधुरतम व्यक्तित्व का त्रारोप कर उसके प्रति त्रात्म-निवेदन किया जाता है, तब रहस्यवाद हो जाता है। अर्थात् रहस्य-वाद छायावाद की दूसरी सीढी है। यहाँ इस विवाद मे न पड कर हम केवल महादेवी जी के काव्य मे उनके कथनानुसार रहस्यवाद की छानबीन करेगे।

जैसा कि इम कह चुके हैं—उनके काव्य में चितन का प्राधान्य है श्रीर चिन्तन दार्शनिकता की श्रोर ले जाता है, जिसके भावात्मक प्रकाशन को रहस्यवाद कहते हैं। श्रात्मा श्रीर परमात्मा दोनों एक हैं। श्रात्मा परमात्मा से बिछुड गई है श्रीर माया के श्रावरण मे श्रप्त शुद्ध स्वरूप को न देख सकने के कारण परमात्मा का श्रमुभव नहीं कर सकती, यदि साधना द्वारा माया का श्रावरण हटा दिया

जाय तो परमात्मा का साचात्कार हो जाता है, ब्रादि क्रमशः ब्रात्मा के परमात्मा तक पहुँचने के साधन हैं। रहस्यवादी कवि भी इस प्रक्रिया का सहारा लेता है। वह सृष्टि में सर्वत्र उसी की छाया देख कर पूछ उठता है कि न जाने वह कौन है, जो तारों में हॅसता, विद्युत् में चमकता स्रोप-विन्दुस्रों में रोता है। उस 'कौन' के लिए उसकी ग्रात्मा जिज्ञासा-भव से पीडित हो उठती है। प्रकृति के परिवर्तन में उसे उसी का भाव जान पडता है। इसके साथ साथ चह अपने प्रियतम के पथ की ओर निरन्तर बढता जाता है और उस पथ पर चलते हुए उसे विरह की तीत्र वेदना सहनी पडती है। यह विरह की तीव वेदना ही रहस्यवादी कवि के काव्य का प्राण होती है। ऐसे स्थलों पर वह लौकिकता के रूपकों को अपनाने के लिए बाध्य होता है। महादेवी जी ने स्वय इस संबंध में कहा है कि रहस्यवाद में मर्मस्पर्शी व्यजना के लिए लौकिकता का इतना आधार अत्यंत आवश्यक होता है। उनके शब्दों में 'जायसी की परोचा-नुभूति चाहे जितनी ऐकातिक रही हो परंत उनकी मिलन-विरह की मधर श्रौर मर्मस्पशी श्रिभिव्यंजना क्या किसी लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी १ हम चाहे ब्राप्यात्मक सकेतों से ब्रपरिचित हो परंत्र उनकी लौकिक कला-रूप सप्राग्गता से हमारा पूर्ण परिचय है। कबीर

१—जब कपोल-गुलाब पर शिशु-पात के सूखते नद्धात्र-जल के विन्दु से रिश्मयों की कनक धारा में नहा मुकुल हॅसते मोतियो का ऋर्ष्य दे, स्वप्न शाला में यवनिका डाल जो तब हगो को खोलता वह कौन हैं?

की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के सबंध में भी यही सत्य है।" साराश यह कि कबीर श्रौर जायसी की भॉति ही महादेवी जी की रहस्यानुभूति भी लौकिक रूपको द्वारा व्यक्त हुई है। वे भी अपने को उसी एक-मात्र सत्ता की चिर-विरिहिणी समभती हैं और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करतो हैं। वे उससे भिन्न नहीं हैं क्यों कि जैसे सिंध को वीचि-विलास अपना कुछ परिचय नहीं दे सकते उसी प्रकार कवयित्री के बुद बुद प्राण भी उसी महासमुद में लीन होते ख्रीर उसी से प्रकट होते हैं । उनकी त्रात्मा का परमात्मा से वही संबंध है जो वियु-बिम्ब से चन्द्रमा का सबंध होता है। इसी लिए उनका कथन है कि उस किरण को कौतहल के बाण खीच कर विश्व में ले त्राते हैं श्रीर जब श्रोस से धले पथ में तेरा छिता श्राह्मान श्राता है तो वही किरण अपना अधूरा खेल भूलकर तुम्ही मे अप्रतर्धान हो जाती है<sup>२</sup>। यह त्रानुभव करके ही कवियत्री त्रापना परिचय नधीं देना चाहती। जब वह ऋौर प्रियतम एक ही हैं तब फिर परिचय कैसा १ चित्र का रेखाय्रो से, राग का स्वर से, ब्रासीम का सीमा से श्रीर काया का छाया से जो संबंध है वही श्रात्मा

१—सिंधु को क्या परिचय दें देव, बिगडते वीचि विलास ?

चुत्र हैं मेरे बुद-बुद प्रांग तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश। २—तुम हो यिधु के बिम्ब, त्रौर मैं

मुग्वा रिश्म अजान जिसे खींच लाते अस्थिर कर कौत्हल के वाण । अप्रोस धुले पथ में छिप तेरा जब आता आहान । भूल अधूरा खेल तुम्हीं में होती अन्तर्धान । श्रीर परमात्मा का संबंध है किर परिचय देना व्यर्थ है। जब इस स्थिति का श्रमुभव हो जाता है तब व्यथा न जाने कहाँ चली जाती है। नयन श्रवण-मय श्रीर श्रवण नयन-मय हो जाते हैं, रोम रोम में एक नया ही स्पन्दन होने लगता है श्रीर छाले प्रसन्तता से फूल बन जाते हैं। सीमा श्रमीम में मिट जाती है श्रीर श्रमीम सीमा में बंध जाता है। विरह की रात तब मिलन का प्रात बन जाती है। विन्द की रात तब मिलन का प्रात बन जाती है। विन्दनी होकर भी बंधनो की स्वामिनी सी हो जाती है—' बन्दिनी बन कर हुई में बंधनो की स्वामिनी मी।'' यही वह स्थिति होती है जब वह गा उठती है कि 'बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ।' तब समस्त विश्व का सुख-दुःख प्रियतम के कारण मधुर बन जाता है श्रीर साधिका का स्पर्श पाते ही काँटे किलयाँ श्रीर प्रस्तर रसमय हो जाते

मधुर राग तू मैं स्वर-संगम, तू असीम मैं छाया का अम, क्या छाया में रहस्यमय ! प्रेयिस प्रियतम का अभिनय क्या ! तुम मुक्त में प्रिय फिर परिचय क्या !

२—नयन श्रवण-मय श्रवण नयन-मय त्राज हो रहे कैसी उलक्तन, रोम रोम में होता री सिख एक नया उर का सा स्पन्दन, पुलकों से भर फूल बनाए जितने प्राणो के छाले सुस्काता सकेत भरा नम त्राल, क्या प्रिय त्राने वाले हैं

३—चिर विरह की रात को स्रब

त् मिलन का प्रात रे कह।

४—मधुर मुक्त को हो गए सब मधुर प्रिय की भावना ले।

१—चित्रित त् मैं हूँ रेखा कम,

हैं-- भेरे पद छूते ही होते कॉटे कलियाँ, प्रस्तर रसमय'। साराश यह है कि महादेवी जी में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है और वे कबीर और जायसी के बाद हिंदी में रहस्यवाद की परम्परा को आगे बढ़ाने वाली एकमात्र कवित्री हैं। मीरा की-सी तीखी श्रौर सरल श्रनुभूति उनमें नहीं है, परतु कल्पना के मबुर सयोग से उन्होंने जिस भावना-लोक में अपने प्रियतम के साथ अॉख-मिचीनी खेली है श्रीर प्रकृति के सौदर्य के माध्यम से उससे साद्वात्कार किया है. वह मीरा से उन्हे ऊँचा उठा देता है। रहस्यवाद की ऐसी स्वाभाविक कविता हिंदी में तो है ही नहीं, विश्व की अन्य भाषाओं मे भी नहीं हैं। कुछ लोगों को उनकी अस्पष्टता के प्रति बडी शिकायत है, परंतु यह महादेवी की नहीं युग की निशेषता है। छायाबाद की प्रतीकात्मक पद्धति के कारण अस्पष्टता सभी मे है। महादेवी जी में श्रस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि साधना की जिस ऊँची भूमिका से उनका ब्रात्म-निवेदन हुन्ना है वह साधारण पाठक को एकदम बुद्धि-गम्य नहीं होता । उनके नारी-हृदय ने संयम की रेखा को नहीं लाँघा है। यह भी एक कारण है जिससे वे कुछ अधिक स्पष्ट नहीं हैं। इतना होने पर भी यदि हम उनके जीवन और साधना-पथ को समक्त लें तो हमें उनकी कविता समक्तने में कोई कठिनाई न होगी।

महादेवी जी का कलापच्च भी उतना ही सुन्दर है जितना कि भावपच्च । वह इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला आदि की माँति कोई नई कांति की है। उसकी सुन्दरता उनकी स्वाभाविकता में हैं। उनकी दृष्टि में कविता दृदय की अनुभूति है। पालिश करने से उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए वे जो रचनाएँ लिखती हैं,

एक ही बार लिखती हैं, उसे 'सशोधन', 'खराद' या 'पालिश' की कसौटी पर नहीं कसतीं। प्रेवा कारण है कि उनमें कृत्रिमता का आभास नहीं मिलता और वे हृदय से उद्भूत मावों और अनुभूतियों की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। इस अकृत्रिमता के कारण ही उनकी भाषा अत्यत परिष्कृत, अत्यत मधुर और अत्यत कोमल है। स्वाभाविकता का उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि मात्राओं की पूर्ति और तुक के आग्रह के लिए कुछ शब्दों का अग भग भी हो गना है। 'वातास' का 'बतास' 'आधार' का 'अधार', 'ब्योति' का 'ब्योती', 'कर्णधार' का 'कर्णधार' किया। उनकी किवता में कही कहीं अंत्यानुप्रास भी नहीं मिलते हैं, परन्तु तुक और शब्दों के ऐसे प्रयोग उनके काव्य की गति को मन्द नहीं करते वरन उसमें स्वाभाविकता ला देते हैं।

दूसरी बात उनकी अभिन्यिक में यह है कि वह सहमतम भावनाओं को वाणी देने के कारण सकेतात्मक है। उसमें शब्दो के
लाइणिक प्रयोग, अमूर्त वस्तुओं के लिए मूर्त योजनाएँ, भावो और
प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण आदि छायावादी शैली की सभी
विशेषताये पाई जाती हैं। उनके काव्य में शब्द चित्र भी हैं। उनकी
सिलते हैं। इसका कारण यह है कि वे चित्रकार भी हैं। उनकी
अन्तिम कृति 'दीप शिखा' में प्रत्येक कितता की पृष्ठिभिम के लिए
एक-एक चित्र दिया गया है। 'यामा' में भी ऐसे ही चित्र हैं। इन
चित्रों की विशेषता ऐसे रंगों का विधान है, जो दृश्य या रूप को ख्यों
का त्यों उतार दे। चित्रकार की त्लिका और किव की वाणी दोनो
के संयोग से उनकी किवता खिल उठती है। एक आलोचक ने यह
ठीक ही लिखा है कि महादेवी जी के यहाँ एक और चित्रकला की

गोद में काव्य कला खेलती है और दूसरी ओर काव्य कला की अमूर्तता रेखा और रंग के सहारे चित्रित (मूर्त) होगई है। उनके चित्रों में दीपक, शतदल और कॉर्टे तथा बादल आदि का प्रयोग वैसे ही है जैसे उनके गीतों में।

महादेवी जी ने गीतिकाव्य ही अधिक लिखा है और अतमु बी भावनात्रों को व्यक्त करने के लिए गीतिकाव्य ही उपयुक्त होता है। इन गीतो में उनके हृदय का हर्ष-विषाद सहज रूप में व्यक्त हो उठा है। महादेवी जी ने लिखा है "गीत का चिरंतन विषय रागात्मिका बृत्ति से सवध रखने वाली सुख-दु:खात्मक ऋनुभृति से ही रहेगा । साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में मुखदुःखात्मक अनुभृति का वह शब्द-रूप है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके ।" अपने गीतो के संबंध में उन्होंने यह उचित ही लिखा है। वास्तव में उनके गीत निराला जी की भाँति ताल-स्वर के सीमित बंधन में बद नहीं हैं, वे अपनी ध्वन्यात्मकता में ही गेय हैं, जिनमें संगीत काव्य का अनुयायी है और मानव वृत्तियों के चित्रों को गति और सौदर्य दे देता है। गीतों की जो परंपरा वैदिक काल से लेकर उपनिषद काल श्रौर महाकाव्य काल तक किसी न किसी रूप मे चलती रही. उसका प्रथम स्वर हमारी भाषा में विद्यापित द्वारा गूँजा। उसके बाद कबीर की प्रेम-भक्ति की वासी भी पदों द्वारा जनता तक पहुँची। सूर ब्रौर तुलासी ने मैी उस परंपरा को ब्रागे बढाया। लेकिन उसका चरम विकास भीरा में मिलता है। भीरा के गील इदय की कसक के सहारे स्वरों में ध्वनित हुए हैं। मीरा के बाद गीत का स्वामाविक रूप महादेवी में ही मिलता है। यो छात्रावादी . युग में बसाद, निसला, पंत, तथा ब्रान्य किवयों के सुन्दर गीत भी भिल सकते हैं, परंतु गीतिकान्य का ऐसा विकास उनमें नहीं हैं, जो महादेवी जी की कला को छू सके। उनके गीत निसर्ग सुदर हैं छौर उनमें अपनी निजी विशेषता है छौर वह है उनकी स्वामाविक गित छौर भाव-भगिमा। महादेवी इस चेत्र में ख्राद्वितीय हैं। इसके कारण उनका कला-पच्च छन्छा छौर छपूर्व हो उठा है, जिसने उनकी भावनाछों को सदा के लिए छमर बना दिया है।

महादेवी जो अभी तक साधना के पथ पर हैं। 'नीहार' के धूँ धले पन में 'रिश्म' के सुनहते प्रकाश पर जो 'नीरजा' खिली थी यह 'साध्य गीत' की ध्वनि से 'दीप शिखा' तक अपनी सजल-सरस अनुभूति और कल्पना की पखुडियों से सौंदर्य विकीर्ण कर इस नारी की आत्मा की च्या को विश्व के कण-कण के माध्यम में से उस अनन्त, असीम के चरणों तक पहुँचाती रही। भिष्टिय में वे प्रभात के अनुक्ल मिलन की भूमिका बॉध कर हमें अपने आनन्द का भी उसी प्रकार सन्देश देंगी, जैसे विषाद का संदेश दिया है, यह आशा है। तब उन्हें न जलन रहेगी, न पीडा और न दीपक की भॉति तिल-तिल कर प्रिय के लिए मिटना ही पड़ेगा। तब उनके काव्य से आशा और उत्साह का स्वर्गीय गान फूटेगा और तब वे 'शलम में शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्टुर हूँ' की पुकार न लगा कर केवल यही गीत गायेंगी।

सजल सीमित पुतिलियाँ पर चित्र श्रमिट श्रसीम का वह, चाह एक श्रमन्त बसती मार्ग किन्तु ससीम सा यह, रज कणो से खेलती किस विरज विधु की चाँदनी में? प्रिय चिरन्तन है सजिन, चण-चण नवीन सहागिनी में!

## नाटककार

## जयशंकर 'प्रसाद'

हिंदी-साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी का व्यक्तित्व अप्रतिम है। वे एक ही साथ कवि, दार्शनिक, इतिहासज, कथाकार और नाटककार सभी रूपों में इमारे सामने आते हैं। यो और भी ऐसे व्यक्ति होगे जिनमें एक नहीं कई विभिन्न तत्वों का समावेश होगा, परन्त उन तस्वों में से वे एक ही विशोग तस्व के लिए प्रशसित होगे। प्रसाद जी के साथ ऐसा नही है। उनके व्यक्तित्व में जितने भी तत्व हैं; वे सब अपना अलग-अलग महत्त्व रखते हैं। उनकी कविता, उनका दार्शनिक चिंतन, उनकी ऐतिहासिकता, उनकी कथात्मक वृत्ति श्रीर उनकी नाट्यकला सभी में उन्होंने समान रूप से ग्रपनी प्रतिभा का पदर्शन किया है। ब्राश्चर्य की बात तो यह है कि जो कुछ लिखा है. वह उत्कृष्ट लिखा है। कही शैथिलय नहीं, कही भर्ती का प्रयत्न नहीं, कहीं कुत्रिमता नहीं। सब एकटम ठोस, स्वाभाविक और ला-जवाब। साहित्य में इस प्रकार की अभूतपूर्व सफलता महान् प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही मिलती है। प्रसाद ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यही कारण है कि वे हिंदी के रवींद्रनाथ कहे जाते हैं। रवींद्रनाथ की परिस्थितियाँ श्रीर सुविधायें प्रसाद को प्राप्त नहीं थी। यदि होतीं तो वे भी 'नोबेल पुरस्कार' विजेता हो सकते थे। 'कामायनी' विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचनात्रों में से एक है, जिसका अनुवाद यदि हो जाय तो विश्व-साहित्य में उथल-पुथल हो सकती है। स्वतंत्र-चेता साहित्यकार की भाँति प्रसाद ने अपने को साहित्य के लिए घुला

दिया था। इस कवि के रूप मे उनके कृतित्व पर पीछे विचार कर चुके हैं। यहाँ उनके नाटककार रूप पर विचार करेंगे।

कितने ऋाश्वर्य की बात है कि जिस काशी में सन् १८५० मे हिंदी के ब्राधिनिक काल के जनक स्वनाम-धन्य भारतेन्द्र बाब् इरिश्चन्द्र का त्र्यवतार हुत्र्या था त्र्यौर जो ३५ साल की छोटी-सी **अवस्था में ही हिंदी साहित्य में बहुमुखी क्रांति करके भारतेन्द्र-**युग के प्रवर्तक हुए उसी काशी में उनकी मृत्यु के चार वर्ष बाट ही अर्थात् सन् १८८६ में बात्रू जयशंकर प्रसाद का स्राविर्माव हुआ और उन्होंने ३५ साल की अपेदा ४८ साल की आयु मे ( जो ब्राबिक नहीं कही जा सकती ) हिन्दी में काव्य, नाटक, कथा, निवध त्रादि के द्वेत्र में ऐसे वृद्ध लगाए, जो सदैव ऋपनी शोभा से रसिकों का हृदय आकर्षित करते रहेगे। काशी के इन दोनो वैश्य-कुलोत्पन्न बाबुय्रों मे कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि कभी-कभी हमे भ्रम हो जाता है कि कही भारतेन्दु ने ही तो प्रसाद के रूप में अन्वतार नहीं ले लिया था। वही मस्ती, वही साहित्य-साधना, वही सज-धज, वही विचार, वही विशाल-हृदयता, सभी कुछ प्रसाद में भारतेन्दु जैसे थे। हॉ नेतृत्व की प्रवृत्ति प्रसाद जी में न थी। वे मंडली के आ्रादमी थे, सभा-सोसाइटियों के नहीं, इसलिए भारतेन्दु की भाँति उनके नाम पर युग नही चला। इससे लाभ भी हुत्रा त्रीर हानि भी। लाभ तो यह कि प्रसाद जी को चितन का अवसर मिला और उनकी किसी कृति में 'प्रचार' को बूनहीं आपाई, जो सत्-साहित्य की दृष्टि से कमी अवाच्छनीय नहीं कही जा सकती। हानि यह हुई कि उन्हे जितना सम्मान सिलना चाहिए था उतना न मिल सका।

प्रसाद जी कार्तिकारी साहित्य-स्रष्टा थे। क्रांतिकारी का

अर्थ राजनीतिक अर्थ में न लेकर साहित्यिक अर्थ मे लेना चाहिए। साहित्य के सभी अगों में उनकी अलग शैली है, जिसे आप प्रसादत्व' कह सकते हैं। नाटको में उनका यह प्रनादत्व श्रीर भी श्रिधिक खिला है। उनके नाटको पर विचार करने से पहले यह समक्त लेना चाहिए कि प्रसाद जी की परिस्थितियाँ क्या थीं ख्रीर उन्हे नाटक की कोई परंपरा भी मिली या नहीं। जैना कि हम प्रनाद के जीवन से जानते हैं, प्रमाद द्विवेदी युग में रहते हुए भी कभी उससे प्रमा-वित न हुए थे। वे अपने ही मार्ग पर बढे थे। साहित्य की उनकी श्रानी निजी विचार-प्रणाली थी श्रीर निजी दृष्टिकोण। नाटकों **में** भी यही बात थी। उनसे पूर्व भारतेन्द्र जी का युग ही नाटक में चला श्रा रहा था, जिसमे संस्कृत की परम्पराश्रो के प्रति विद्रोह भावना श्रौर नवीनता के प्रति प्रेम का परिचय दिया जा चुका था। भारतेन्द् श्रीर उनके मडल के लेखकों ने उसी परम्परा को श्रागे बढाया। भारतेन्द्र जी बॅगला से प्रभावित थे। उनका 'नियासु'दर' नाम का पहला नाटक बॅगला का अनुवाद था। सस्कृत-नाटको के अनुवाद भी उन्होंने किये थे, जैसा कि 'मुद्राराच्चस' से प्रकट होता है। 'सत्य हरिश्चन्द्र' आदि नाटकों से ऐसा प्रतीत होया है कि संस्कत का श्राधार लेकर नाटक रचने की श्रोर भी उनका ध्वान गरा था। साथ ही 'भारत-दुर्दशा', 'नीलदेवी' स्त्राटि सामाजिक-राजनीतिक विचार-धारात्रों को व्यक्त करने वाले सामितक श्रीर मौलिक नाटक भी उन्होने लिखे थे। तात्पर्य यह है कि भारतेन्ड-काल नाटक का प्रयोगकाल था जिसमें दिशा स्थिर नहीं हो पाई थी। उनके बाद बंगाल मे द्विजेन्द्रलाल राय का प्रभाव बढा ग्रौर हिंदी वालो का बॅगला के प्रति विशेष श्रादर होने के कारण उनके नाटक

हिंदी में भी अनुवादित हुए। परिणाम हुइ हुआ हिंदी में 'राय' यग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारतेन्द्र युग को भी लोग भूल से गए। इसका कारण बंगालियों की भावकता थी। भारतेंद युग में मानसिक द्वन्द्व और संवर्ष का अभाव था। राय महोदय ने अंग्रेजी के ब्रध्ययन से ब्रन्तद्वीद पूर्ण नाटकों का प्रचलन बँगला में भी किया। उनमें स्वतः भावकता उमद्भ पड़ी। बाह्य घटनात्रों के साथ त्रान्त-रिक वृत्तियों का जो परस्पर संघर्ष उनके नाटकों में व्यक्त हुत्रा वह कुछ तो नवीनता के कारण श्रीर कुछ स्वाभाविकता के कारण शीव ही हिंदी में प्राह्म, हो गया और 'राय' के नाटकों के अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ होगए। दूसरी ब्रोर रंगमच पर, जिसकी व्यवस्था पारसी कम्पनियाँ किया करती थीं, बेताब त्र्यौर राधेश्याम कथावाचक के नाटकों की धुम मची थी। द्विजेंद्रलाल राय के नाटक अनुवाद थे श्रीर वे हिंदी साहित्य की निधि नहीं कहे जा सकते थे। पारसी रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक वैसे ही साहित्यिकता की कोटि में न आते थे। इस प्रकार हिंदी-साहित्य नाटक की दृष्टि से दिरद्र था श्रीर भारतेन्द्र की भावकता श्रीर राष्ट्रीय चेतना के बाद नाटक में गंभीरता श्रीर सार्वभौमिकता के तत्त्वों की बड़ी आवश्यकता थी। कांग्रेस के उदय श्रीर श्रार्य समाज के उत्थान ने उस श्रावश्यकता को श्रीर भी तीन कर दिया था। ऐसी ही अभाव-ग्रस्त परिस्थितियों में प्रसाद जी ने नाटक-रचना आरम्भ की।

जैसा कि अभी-अभी हमने कहा है प्रसाद जो का युग राज-नीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक उथल पुथल का था। आर्य-समाज के उत्थान और कांग्रेस के उदय ने हमें इस बात के लिए बाध्य किया था कि हम अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता के विषय में गंभीरता से सोचें। कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 'मारत-भारती' में 'हम कौन थे, क्या हो गए हैं ख्रौर क्या होगे अप्रभी' लिखकर इसी भावना को व्यक्त किया था। उस समय हमें श्रपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना था। उस समय कोई इल स्फता न था। तात्कालिक इल पर विश्वास भी नही किया जासकताथा। प्रसाद जीने इसी लिए. अप्रतीत की क्रोर देखा। पददिलत जाति के लिए अतीत बड़ा आकर्षक होता है-विशेष रूप से तब जब कि वह अतीत वास्तव में मधुर अौर गौरवशाली रहा हो । त्रातीत का भी प्रसाद जी ने वह खंड लिया, जो भारतीय इतिहास मे स्वर्ण काल कहा जाता है। परीचित श्रीर जनमेजय से लेकर-हुर्षवर्धन तक का कल वह काल है, जिसमे भारतीयों ने अपने उत्कर्ष का उज्ज्वलतम रूप देखा। उस काल की एक विशेषता है। जहाँ इस काल में साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान त्रादि का चरम विकास हुन्रा, वहाँ राजनीतिक उथल-पुथल भी स्रपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। राजनीतिक ही नहीं धर्मों— वैदिक, बौद्ध, ब्राह्मण त्रादि-का संघर्ष भी उस काल में भयंकर रूप ले चुका था। इतना होने पर भी भारत की भारतीयता का विकास इसी काल में हुआ था, उसकी सास्कृतिक एकता का अयोजन इसी संघर्ष-काल में हुआ था। प्रसाद जी का अपना युग भी राजनीतिक उथल-पुथल का युग था, असमे भी हिन्द-मुस्लिम का प्रश्न उग्र रूप ले चुका था, उसमें भी कला और साहित्य के नवोन्मेप के लिए चिन्ता थी। इस प्रकार प्रसाद के लिए यह स्वामाविक था कि वे उस काल की स्रोर देखते। एक दूसरा कारण भी इसका था और वह यह कि प्रसाद जी मूलतः

दार्शनिक थे श्रौर प्राचीन साहित्य श्रौर इतिहास का उन्होने गहरा ग्रध्ययन किया था। परिणाम-स्वरूप उनकी वृत्ति चिंतनशील हो गई. वे गंभीर बन गए। शैवागम के त्रानंद की उपासना से उनकी गंभीरता और शालीनता में वह शक्ति भी त्या गई थी कि संघर्ष का विष पीकर भी वे हॅसते-हॅंसते जीवन का खेल खेल सकें । उथल-पुथल से वबराना उन्होंने नहीं सीखा था । यही नहीं, वे उस उथल-पुथल को चुनौती देने की शक्ति रखते थे। उनका विचार था कि अर्खंड भारतीयता का सास्कृतिक पुनरुत्थान यदि संभव है तो प्राचीन भारतीयता के उज्ज्वलतम उदाहरणों को ही भारतीयों के सम्मुख रखना चाहिए। श्रध्ययन से वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे। इसी लिए राय महोदय के ग्रहण किए हुए मुस्लिम युग को उन्होंने नहीं ऋपनाया। वे जानते थे कि इस युग में विलास ही विलास, भावुकता ही भावुकता, मनोरंजन ही मनोरंजन है, जीवन की आनंददायिनी नैतिकता, विवेक और चिंतन उसमें नहीं है। फिर मुस्लिम युग से त्राज तक का भारत पराधीनता श्रीर पराजय के श्रिभशापों का भारत है, उसमें उन्मुक्त जीवन के विकास के चिह्न नहीं है। ऐसे काल को लेकर वे क्या नवीनता दिखा सकते थे। उनके बाद भी हिंदी के प्रसिद्ध नाटक कार श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने सगल-काल को अपने नाटकों का विषय बनाया त्रीर हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के तत्त्वों की छान-बीन कर ऐसी कथायें ली जहाँ ये दोनों संस्क्रतियाँ एक होकर भारतीयता की श्रखरड चेतना की रक्ता में सहायक हो सकती हैं श्रीर धर्म के श्राधार को छोडकर मानवता के आधार पर एक राष्ट्र के आंग होने के नाते से परस्पर मेल मिलाप से रह सकती हैं, परन्तु उनमें वह शक्ति, वह तेज श्रीर वह विशदता नहीं श्रा पाई, जो प्रसाद में हैं। उसका कारण यह नहीं है कि प्रेमी जी में कला या प्रतिमा की कमी हैं। नहीं, प्रेमी जी की नाट्यकला श्रत्यंत उत्कृष्ट है—साहित्यक दृष्टि से भी। परन्तु साहित्यकता श्रोर रगमचीय श्रानुक्लता के श्रातिरिक्त श्रेष्ठ साहिय में जो 'सदेश' निहित होता है वह उनके नाटको में नहीं है। उनका युग इसके लिए उत्तरदायी है। जिस युग को लेकर उन्होंने श्रयनी नयीन भावना का सूत्र-पात किया है वह भावना स्वाभाविक न होकर ऊपर से लाई गई सी है श्रीर इसका प्रमाण यह है कि समग्र रूप में श्राज भी हिंदू मुस्लम ऐक्य का वह विधान पूर्ण नहीं हो पाया है। यही देखकर समवतः श्री उदयशंकर भट्ट को वैदिक कालीन श्रीर पौराणिक नाटक लिखने की चेतना जाग्रत हुई, जिसमे वे मानवता का निसर्ग सुन्दर रूप प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार इम देखते हैं कि प्रसाद जी ने मुगल काल को न लेकर बौद्धकाल को इस लिए श्रपनाया है कि वहाँ भारत भारत है, वहाँ इम हम हँ।

यहाँ एक बात श्रौर भी ध्यान देने योग्य है। प्रमाद जी ने इस ऐतिहासिक काल को ज्यों-का-त्यो नहीं ग्रहण किया। वेद, पुराण, काव्य इत्यादि का श्रध्ययन करके उन्होंने श्रपने ऐतिहासिक नाटकों की कथाश्रों के रूप जोड़े हैं। गंभीर श्रध्ययन श्रौर मनन के बाद वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, उसे ही उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के लिए श्राधार बनाया है। उनकी कथाये इतिहास से कितने हा स्थलों पर नहीं मिलतीं; इसका कारण यही उनका मौलिक स्वरूप है। कल्पना का भी उपयोग उन्होंने किया है परन्तु वह केवल सामाजिक बातावरण की सृष्टि के लिए या धार्मिक भावना के प्रयच्चीकरण

के लिए। ऐमा नहीं हुआ कि उनकी कल्पना इतिहास से दूर जा पड़ी हो,। उस कल्पना द्वारा प्रसाद जी ने इतिहास के युग को मूर्तिमान किया है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तथा साहित्यिक चेतना के 'लिए उन के काल्पनिक पात्रों ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि उस काल का एक रंगी चित्र हमारी आँखों के सम्मुख खिच जाता है। ऐतिहासिक खोजों में प्रसाद जी ने जो अम किया था वह बड़े बड़े इतिहासकों की राय में उनकी एक अलग देन है।

इतना कह चुकने के बाद श्रव इम यह देखे कि प्रसाद ने हमें क्या दिया, कितना दिया श्रीर कैसा दिया ? प्रसाद ने हमें जो रचनाएँ दी हैं वे काल कम के श्रनुसार नीचे दी जा रही हैं।

'सच्जन' (१६१०-११), 'कल्याणी-परिण्य' (१६१२), कच्णा-लय' (१६१२), 'प्रायश्चित्त' (१६१४), 'राज्यश्री' (१६१५), 'विग्नाख' (१६२१), 'ग्रजातरानु' (१६२२), 'कामना' (१६२३-२४) जनमेजय का नागयज्ञ' (१६२६), 'स्कन्दगुप्त' (१६२८), 'एक बूॅट' (१६३०), 'चद्रगुप्त' (१६३१) ग्रौर ध्रुवस्वामिनी' (१६३३)

ऊपर जो सूची प्रसाद के नाटकों की काल कम के अनुसार दी गई है, उसे यदि हम लेखक के विकास कम से देखें तो उसके निम्न बिलिखत भेद हो सकते हैं '—

१—प्रारिभक प्रयोग-कालीन नाटक जिनमें 'सज्जन', 'कल्याणी-परिणय', 'करुणालय' और 'प्रायक्षित्त' की गणना की जा सकती है।

२-लेखक की कला के विकसित सिद्धान्तों और विचार-धाराओं को व्यक्त करने वाले नाटक, जिनमें 'राज्यश्री', 'विशाख', 'अजातशत्रु', 'जनमेजय का नागयज्ञ', 'स्कन्दगुम', 'चंद्रगुप्त' त्र्यौर 'घुवस्वाभिनी' को लिया जा सकता है। इसी वर्ग के नाटकों मे लेखक की ऐतिहासिक खोजों श्रीर नाट्य-कला के स्वनिर्मित सिद्धान्तों की मलक मिलती है।

३—युग की समस्यात्रों को रूपक के त्रावरण में सम्मुख रखनेवाले नाटक जिनमे 'कामना' त्रौर 'एक धूँट' को सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रथम वर्ग में जिन चार नाटकों को लिया गया है वे लेखक के -मानसिक विकास के उस स्तर की ग्रोर सकेत करते हैं, जब वह नाटक लिखने के लिए कभी प्राचीन पद्धति को अपनाता था, कभी नवीन पद्धति को त्र्यौर कभी दोनों के सम्मिलित रूप की त्र्योर भुकता था। कथायें भी वह कभी किसी काल से चुनता था कभी किसी काल से। मानो कवि की नाट्यक्ला अपनी दिशा खोज रही है और वह सब श्रोर उत्सकता से देखती हुई श्रागे बढने को न्याकुल है। उदाहरण के लिए 'सजन' को लीजिए। यह उनका प्रथम नाटक है। इसकी रचना प्राचीन नाट्य शैली के स्त्राधार पर हुई है। नान्दी स्त्रीर सूत्र-धार का विधान है और अन्त में भरतवाक्य भी दिया गया है। पारसी स्टेज की भाँति गदा के साथ पदा जड़ा हुआ है। कथा का अश महाभारत से लिया गया है और उसका सम्बन्ध पाएडवों के अज्ञात-चास से है, जहाँ दुर्योवन पाएडवो को तग करने के लिए उत्सव सनाने आता है और मगया के प्रसग में गधर्व चित्रसेन से उसकी लडाई होती है। युधिप्रिर अपनी सजनता प्रदर्शित करने के लिए त्राज्य को चित्रसेन से द्योंधन को छडा लाने के लिए भेजता है. जो धर्मराज के चरित्र को देवीपम बना देता है। 'प्रायश्चित्त' की शैली 'सजन' से सर्वथा विपरीत है। उसी काल की रचना होने पर भी न उसमें नान्दी-पाठ है. न सत्रधार श्रीर न भरतवाक्य के ही द्र्शन होते हैं। यही नहीं उसमें पद्यात्मक सवादों का भी सर्वथा श्रमाव है। हाँ. संस्कृत नाटको जैसी श्रलौकिकता बनाए रखने के लिए इसमें आकाशवाणी का अध्योजन अवश्य किया गया है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी भाषा पात्रो की सामाजिक स्थिति के अनुसार रखो गई है। 'सजन' की कथा महाभारत से ली गई थी, जब कि इसकी कथा भारतीय इतिहास की वह किंवदन्ती है, जिसमें जयचन्द अपने द्वेष-वश अपने जामाता प्रध्वीराज को मार देता है श्रीर प्रसन्नता से फूला नहीं समाता तथा एक श्राकारावाणी द्वारा भर्त्यंना का पात्र होने पर श्रौर निर्जन शुन्य स्थान मे श्रपनी पुत्री सयोगिता की मूर्ति के देखने पर अद्ध -िविज्ञतावस्था मे ही सहसा रण से लौट ब्राता है। साथ ही गौरी के ब्राक्रमण की बात सनकर सेना का भार तो अपने पुत्र तथा मत्री को सौप देता है आर स्वयं गंगा में डूब कर जीवन-लीला समाप्त कर बैठता है। 'कल्याणी परिणय' में भी नादीपाठ त्र्योर भरत-वाक्य का त्र्यायोजन है त्र्यौर सव त्र पदा का प्रयोग किया गया है। इसमे नवीनता यह है कि इसमे प्रसगा-नसार गानों का समावेश भी कर दिया गया है। यह 'प्रायश्चित्त' से पहले की रचना है त्रात: इसमें 'सजन' की कला का रूप ही त्राधिक है। कथा इसकी मौर्य-काल की है, जिसमे सिकन्दर के सेनापित सेल्यकस की पराजय और उसकी पुत्री कल्याणी का चन्द्रगुप्त से विवाह-सम्बन्ध वर्णित है। इसी कथा पर आगे चलकर 'चन्द्रगुप्त' जैसी महान कृति का निर्माण हुत्रा है। 'करुणालय' गीतिनाट्य शैली पर लिखा हुत्रा दृश्य काव्य है। इसकी रचगा त्रातुकान्त मात्रिक छन्द में हुई है, जिसमें वाक्य की समाप्ति पर विराम चिह्न लगाए गए हैं। यह आरंभिक काल का नया प्रयोग हैं। इसकी कथा ऐतिहासिक न होकर पौराणिक है, जिसमें महाराज हरिश्चन्द्र का अपने सेनापित ज्योतिष्मान के साथ नौका विहार करना, आकाशवाणी द्वारा उनको रोहिताश्व की बिल चढाये जाने की याद दिलाना, रोहिताश्व का वन जाना और अजीगर्त ऋषि के पुत्र शुनःशेप को बिल के लिए पास करना, विश्वामित्र का अपने पुत्रों सहित यह मराडप में पहुँचना, दासी सुनता का वहाँ पहुँचना और यह मेद सुलने पर कि वह विश्वामित्र की पत्नी है और शुनःशेप विश्वामित्र द्वारा उत्पन्न उस का पुत्र, उस का दासी कर्म से सुक्त होना आदि बातो का वर्श्वन है।

साराश यह है कि इन आरम काल की चारो कृतियों में कथायें महाभारत (सन्जन) भारतीय इतिहास के पतन काल (प्रायक्षित्त) और उत्थान काल (कल्याणी परिण्य) तथा पौराणिक काल (कल्याणाय) से ली गई हैं, जिन में मीधी-सादी घटनाएँ हैं और नाटय-कला के लिए अपेवित मंगिमाओं का अभाव हैं। उनमें न चिरत्र के लिए विकास की गुंजायश है न आकर्षण पैदा करने के लिए कल्पना का समावेश करने का अवकाश। शैली भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। एक वाक्य कहं तो अभी अस्थिरता ही बनी है। हाँ, इस रचना-वैविष्य में लेखक की प्रतिभा और अध्ययन दोनों के स्पष्ट संकेत अवश्य मिल जाते हैं और यह आशा होने लगती है कि भविष्य में स्थिरता प्र सकरने पर लेखक की कला विकास पर पहुँचेंगी और वह हिन्दी का भएडार भरेगी।

दूसरे वर्ग की रचनात्रों को देख कर हमारी पहले वर्ग की आशा पूरी हो जाती है। इस वर्ग की भी कुछ प्रारम्भिक रचनाएँ यद्यपि एक दम प्रथम श्रेणी की नहीं हो पाई तथापि वे प्रथम और द्वितीय वर्ग के चीच की कडी बन जाती हैं। 'राज्यश्री' और 'विशाख' को हम इस

दृष्टि से ले सकते हैं। ये दोनों कृतियाँ लेखक के दृष्टि-कोण, उस की नाट्य कला के प्रति अभिरुचि और ऐतिहासिकता के भीतर भारतीय संस्कृति के शोभाभय रूप आयोजन करने की वृत्ति की सूचना देती हैं। 'राज्यश्री' की रचना किव वार्ण के हर्ष चरित और चौनी यात्री सएनच्वॉग के विवरण के अनुसार की गई है। इसमें केवल दो ही पात्र काल्यनिक हैं -विकटघोष श्रीर सत्मा। इसका उद्देश्य राज्यश्री के आदर्श चरित्र का चित्रण करना है। इसके प्रथम सस्करण मे नान्दी पाठ श्रीर भरत याक्य रखे गए हैं। प्रथम त्र्यक में ग्रहवर्मा की बातचीन भी सज्जन' की भाँति पद्यात्मक है। ये पद्म ब्रज भाषा में न होकर खड़ी बोली में हैं। इसके विपरीत दसरे सस्करण में लेखक ने दृश्य और अकों की स ख्या वढा दी है। विकट घोष (शांति भिन्न), सुरमा ऋौर सुएनच्यॉग बाद में जोड़े गए पात्र है। इसमें ये जोड़े हुए पात्र ग्राधिक सबल त्रीर स्वस्थ व्यक्तिस्व रखते हैं। इसमें से नाँदी-पाठ को हटा दिया गया है। इस प्रकार इस नाटक में परिवर्तन करके आरंभ की श्रविकसित कला को निखार दिया गया है।

'विशाख' से लेखक का मूल रूप सामने आता है। इसी नाटक से उनका ऐतिहासिक अन्वेषण आरम्म होता है। इस नाटक की कथा कल्ह्ण की राजतरंगिणी के आरिमक अश से ली गई है। प्रसाद जी ने प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि यह घटना १८०० वर्ष पहले की है। इसमें गुरुकुल से शिचा पाए ब्रह्मचारी विशाख का काश्मीर नरेश नरदेव के राज्य में अमण करना, नाग सरदार सुअवा की कन्या चन्द्रलेखा से मेंट होने पर उसें इस बात का पता लगना कि उसकी सूमि छीनकर राज्य ने बौद्ध विहार को दे दी है, कानीर

विहार के मिच्न सत्यशील का चन्द्रलेखा पर सुग्ध होना तथा विशाख द्वारा चन्द्रलेखा का सत्यशील से छुड़ाया जाना, उसके बाद नरदेव का चन्द्रलेखा पर मोहित होना, प्रजा के विद्रोह से राजा का सुधार तथा चन्द्रलेखा श्रीर विशाख का विवाह होना स्रादि का वर्णन किया गया है। इसमें कविता द्वारा सवाद का बही ढग हैं जो प्रारंभिक नार्टको मे था। कथा-विधान भी कहानी की भाँति सीधी रेखा में आयोजित है। इसकी विशेषता और महत्त्व केवल इसमें है कि यहाँ प्रसाद का अन्वेषण आरंभ होता है और स्वतंत्र-चितन की मलक मिलने लगती है। 'राज्यश्री' त्र्यौर 'विशाख' को छोड कर शेप नाटको में प्रसाद की कला अपने चरम विकसित रूप में दिखाई देती है। 'अजात-शत्रु' काल-त्रम से सबसे पहले त्राता है। इसी से प्रसाद के नाट्य-कला सबंधी सिद्धान्तों का आरम होता है। 'अतद्व न्द्व' का चित्रण जो पाश्चात्य नाटको की मूल विशेषता है श्रीर जिससे कथा मे सजीवता, पात्रों में शक्ति और रचना-शैली में सोदयें आता है. 'त्रजातशत्रु' में ही सर्वप्रथम हुत्रा है। भारत का प्रामाणिक इतिहास भी यहीं से माना जाता है। इस नाटक में कोशल, कौशाम्बी ब्रौर मगध के राज-परिवारो के ब्रान्तरिक सघर्ष का चित्रण मिलता है। मगध-सम्राट् बिम्बिसार की वासवी और छलना दो रानियाँ हैं और अजातशत्र पुत्र है। अजात-शत्रु अपनी माता छलना द्वारा कुचक में पडता है और विम्बिसार और वासवी को महात्मा बुद्ध के उपदेश से राज्य से विरत हो जाना पड़ता है। वासवी अपने भाई कोशल-नरेश से मिले काशी प्रान्त की त्राय त्रपने लिए चाहती है जिसे त्रजातशत्रु पसंद नहीं करता । इसी

को लेकर मगध और कोशल का संघर्ष होता है। मगध मे ही पिता

पुत्र का विरोध नहीं वह कोशल में भी है। कोशल-नरेश प्रसेनजित का पत्र विरुद्धक भी पिता के विरुद्ध जाता है श्रीर मिल्लका के पति कोशल-सेनापिन बंधुल की हत्या करता है। उद्देश्य मल्लिका को त्राकर्षित करना त्रीर त्रजातशत्र, का सहायक होना। कौशाबी मे वासवी की पुत्री पद्मावती है, जो उदयन की रानी है। उसकी टो सोते त्रीर हैं। मागंधी पड्यंत्र से पद्मावती को मरवाना चाहती है परंतु भेद खुलने पर भाग जाती है और श्यामा वेश्या के रूप में काशी में रहने लगती है. जहाँ विरुद्धक शैलेंद्र डाकू के रूप में एक दिन उसका गला दवाकर भाग जाता है। श्यामा को भगवान् बुद्ध द्वारा सात्वना मिलती है श्रोर वह भिन्न गी बनती है। प्रसेनजित श्रीर उदयन श्रब मगध पर श्राक्रमण करते हैं श्रीर अजाजतशत्रुको बदी बना लेते हैं श्रीर उसे कोशल भेजते हैं, जहाँ वदीयह में क्रमारी वाजिरा उस पर त्रासक्त हो जाती है। वासवो के पयत्न से अजातशत्र मुक्त होता है और वाजिरा से उसकी शादी होती है। कोशल-सेनापित की हत्या मे कोशल-नरेश प्रसेनजित का भी हाथ था पर वे सेनापित की पत्नी मिल्लका द्वारा स्तमा पाते हैं खोर विरुद्धक तथा उसकी माता भी राजा से समादान प्राप्त करते हैं। पुत्र जन्म पर अजातशत्रु को पित्-स्नेह का अनुभव होता है ख्रीर तब अपने पिता विविधार से जमा माँगता है और इस तरह यह-कलह शात होता है।

पारिवारिक संघर्ष के साथ इसमे बुद्ध की करुणा का अजल स्रोत सर्वत्र प्रवाहित हैं। तीनो कथाओं को एक में मिलाकर प्रसाद ने जीवन में पहली बार नाटकीय विकास का सकेन दिया है और चरित्रों की सजीव सृष्ट में अपनी कला को संचरण करने का अवसर दिया है। यह बौद्ध धर्म के विकास की आरंभिक अवस्था का चित्र है, जहाँ हिंसा और पशुता पर करुणा और मानवता ने थिजय गाई है।

'जनमेजय का नागयत्र' कलियुग के आरंभ काल की पौराणिक घटना पर त्राधारित कृति है। जब भगवान कृष्ण के त्रादेशानुसार त्रज्ञ ने खाडव-वन में आग लगाकर नागो को भस्म कर दिया था तब नागरराज तत्त्वक द्वारा अर्जुन के पुत्र परी ज्ञित की हत्या कर दी गई थी त्र्यौर परीच्चित का पुत्र जनमेजय उसका बदला लेना चाहता है। उसके आगे केसे गुरु-कुल मे पढ़ उत्त के से नुह-पत्नी, उसे ग्रपनी वासना का शिकार न बना पान पर रानी का मिण कु डल में गाती है, कैने उत्त क मिण कु डल गना वपुष्टमा से पात करता हैं, कैसे कश्यप से मुक्ताए जान पर तज्ञक उस कु डल को उत्त क की इत्याकर प्राप्त करना चाहता है, केसे वास्कि ऋौर सरमा से रिवृत उत्त क उस कुडल को गुरुवत्नी को देना है. कैसे शिकार खेलते समय जनमेजय द्वारा जरत्कार ऋषि की इत्या होने पर आयश्चित्त स्वरूप श्रश्वमेध यज्ञ का निश्चय होता है, केसे राजा तत्तक की कन्या मिण्माला पर मोहित होता है, ब्रोर कैसे उत्त क से मुफाए जाने पर नागवश का नाश करना चाहता है, केसे कश्यप के स्थान पर सोमश्रुवा के पुरोहित होने पर तत्त्वक ब्रौर कश्यप त्राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, कैसे जरत्कार ऋषि की पत्नी नाग सरदार वासुकि की बहन मनसा, वासुकि की यादवी पनी सरमा श्रौर उसके दोनो पुत्र पड्यंत्र में सम्मिलित हो जाते हैं, केसे नागो द्वारा रानी स्त्रौर स्रश्वमेध यज्ञ का घोडा पकडा जाता है, कैसे युद्ध के बाद तत्त्वक पकड़ा जाता है, केसे राजा ब्राह्मणी के निर्वासन की श्राज्ञा देखे हैं श्रौर नागा की श्राहुति देना उनिश्चित करते हैं, केसे वेद व्याम रानी के पातिव्रत का प्रमाण देते

हैं ऋौर कैसे ऋंत में जनमें जय ऋौर मिएमाला का विवाह होता है ऋादि प्रसंगों को लेकर नाटक का भवन खड़ा किया गया है।

यह त्रार्य त्रौर नाग जाति के समर्ष की कहानी है। यद्यपि यह कि के प्रोढ़ काल की रचना है तथापि चित्रण को जितना महत्व दिया गया है उतना नाटक के त्रम्य त्रागों को नहीं। हो सकता है कि लेखक को कथा के सभालने में ही इतनी किटनाई हुई हो कि वह इम त्रोर ध्यान न दे पाया हो। जो कुछ भी हो चिरित्र चित्रण त्रौर संघर्षमा वातावरण की सृष्टि करने की त्रद्मुत च्रमता इस नाटक से प्रकट हुए विना नहीं रहती।

हम कह चुके हैं कि किव को सबर्ष ही अधिक मिन है, अतएव उसने अपने नाटको के पात्रो का संगठन भी इसी तत्त्व पर किया है। इतिहास का वही काल चुना है जहाँ सवर्ष हो। यह 'स्कन्द्रगुप्त' में जितनी अ ष्ठता से व्यक्त हुआ है, अन्य नाटकों में नही। यह प्रस द जी का सर्व अ ष्ठ नाटक है। उन्हें स्वयं यह बहुत अच्छा लगता था। घटनाएँ कुसमपुर और मालवा में घटती हैं। कुसुमपुर में कुमारगुप्त विलासी जीवन विताता है। युवराज स्कन्दगुप्त उत्तराधिकार नियम की अव्यवस्था के कारण उदासीन है। उसी समय विदेशियों के आक्रमण मालव राज्य पर होते हैं। स्कन्दगुप्त देश-सेवा का वत लेता है और शत्रुओं को हरा देता है। राजधानी में सम्राट् के निधन से ग्रह-कलह जोर पकडती है। अवसर पाकर हूण आक्रमण करते हैं पर स्कन्दगुप्त, मालव-नरेश बन्धुवर्मा की सहायता से सामना करता है। उसे मालव राजमुकुट भी धारण करना पड़ता है। विमाता अनन्तदेवी और उस के पुत्र पुरुगुप्त के षड्यन्त्रों का भी सामना करना पड़ता है। सेनापित भटार्क की नीचता से उसे कुभा के रण्डोत्र में बड़ी कठिनाई का सामना करना पडता है, विशेष कर नदी का बॉध टूटने से, जब कि उसकी सेना नदी में बह जाती है। अन्त में वह अपने पराक्रम से हूणों को पराजित कर देश को स्वतन्त्र करता है। इसमें अनन्तदेवी, पुरगुप्त और सेनापित भटार्क के षड्यन्त्र; मंत्री पृथ्वीसेन, दण्ड नाय ह और महाप्रशिहार का विद्रोह शान्त न कर सकने पर आत्म-हत्या करना, स्कन्दगुप्त द्वारा अनन्तदेवी के पड्यन्त्र से देवकी की रज्ञा, विजया और देवसेना का द्वन्द्व, विजया का स्कन्दगुप्त से प्रेम-सम्बन्धी निरस्कार और देवसेना तथा पर्णगुप्त का देश के लिए भीख माँगकर जाएनि का सदेश फैलाना आदि ऐसी घटनाएँ है, जिनमें प्रसाद जी ने तत्कालीन इनिहास के साथ आधुनिकता कूट-कूट कर भर दी है। इसका लक्ष्य है कौदुम्बिक कलह की शान्ति चीर राष्ट्रगोग्य की रज्ञा। तभी तो स्कन्गगुप्त विजयी होकर भी आजीवन अविगाहित रहना है।

'चद्रगुत' प्रसाद का दूसरा न टक है, जिसनी अजिक चर्चा हुई है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह चार अक में समात हुआ है, जब कि प्रसाद के अन्य सभी नाटक तीन या पाँच अकों में समात हुए हैं। दूसरे इसमें तीन प्रमुख घटनाएँ हैं—सिकन्दर का आक्रमण, नन्द वंश का नाश और सिल्यूकस की पराजय। 'मुद्राराच्चस' में केवल नन्दवंश का नाश और मीर्य-साम्राज्य की स्थापना प्रदर्शित है और 'कल्याणी-परिण्य' में सिल्यूकस की पराजय वाला अंश नाटक का आधार है। परन्तु चंद्रगुत' में सिकंदर का आक्रमण और मिला दिया गया है। पिणाम यह हुआ है कि देश-काल की एकता को बनाए रखने में लेखक असमर्थ हो गया है और कथानक विकसित हो कर मगध से गान्धार तक फैल जाता है।

इसमें २५ वर्षा का इिंदान लेकर लेखक ने अपने चिरित्रों का विकाम किया है। कुछ लोगों की सम्मित में यह अनुचित है, क्योंकि इसमें सकलन कम का ध्यान नहीं रखा गया है; परन्तु हमारा कहना यह है कि जब हम नाटक पड़ते हे तब हमें वह अन्तर जान ही नहीं पड़ना। इसलिए इसे लेखक का दोर न कह कर उसका गुए ही समस्ता चाहिए कि उसने ऐमा कार्य कर खिाया जो अर्यमय था। नाटक में घटना एसी गुंथी हुई हैं कि ऐतिहासिक दूरी की ओर ध्यान ही नहीं जा मकता। इसलिए प्रसाद की इम कुरालता को दोर बताना लकीं पीटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

इस नाटक में चाण्यय का विशेष स्थान है। वह धुरी का काम करता है। नाटक में भाग लेने वाले प्रमुख पात्रों का पारस्परिक परिचय तच्रिशला गुरुकुल में ही हो जाता है। चन्द्रगुप्त (मागध). सिह्रण् (मालव), श्राम्भीक (गान्यार), श्रालका श्रौर चाण्यय मत्र वहीं के परिचित हैं। मगध-नरेश द्वारा चाण्यय तथा चन्द्रगुप्त की बताई यवनों के प्रतीकार की विधि को श्रस्तीकार कर देने से तथा चाण्यय की शिखा खीची जाने से चाण्यय ने जो नन्दव श के नाश की प्रतिश्चा की थी, वही नाटक के भिवाय की घटनाश्रों का मूल-बीज है, जो चाण्यय को षड्यन्त्रों की श्रोर ले जाता है। श्राम्भीक सिकंदर का पत्त लेता है, पर्वतेश्वर उसके विख्द रहता है। पौरव श्रीर मालवों श्रौर श्रूकों की सहायता से चन्द्रगुप्त सिकन्दर को मालव दुर्ग में वायल श्रवस्था में घर लेता है। सिह्रण् तथा श्रलका विवाह- चधन में वैंध जाते हैं। उधर कल्याणी, मालविका श्रौर कार्नेलिया तीनों चन्द्रगुप्त को चाहती हैं श्रौर चन्द्रगुप्त भी उन्हें चाहता है।

चाणक्य मगध में विप्लव की तैयारी करने में लगा है। वह पर्वतिश्वर को स्रात्म-हत्या से बचाकर स्राधे मगध का लोम देकर स्रपनी स्रोर कर लेता है स्रोर राज्य को भी छल से रोके रखता है। उसकी कृटनीति सफल होती है स्रोर राज्य स्रोर मालिक्का विवाह के समृय नट द्वारा बन्दी किये जाते हैं, जिससे उत्ते जित होकर प्रजा राज नभा में पहुँचनी है स्रोर स्रन्त में शकटार द्वारा नन्द का वध होता है। कल्याणी द्वारा पर्वतिश्वर का भी वध होता है। परिषद् ने चन्द्रगुप्त को राज दे दिया था परन्तु राज्य उसे मारने का पड्यत्र रचता है। सौभाग्य से चन्द्रगुप्त के स्थान पर मालिक्का की हत्या हो जाती । चन्द्रगुप्त कुछ दिन बाद सिल्यूक्स को स्रामिक की सहायता से हरा देता है। चन्द्रगुप्त का कार्नेलिया से विवाह हो जाता है श्रीर राज्य को मत्री बनाकर चाणक्य वन का मार्ग लेता है।

इतनी लबी ऋवधि की घटनाओं को एक साथ मिलाकर प्रसाट जी ने देश के भीतर होने वाले तथा विदेशी सघषों का ऐसा रूप खडा किया है कि तत्कालीन राजनीतिक ऋवस्था ज्यो की त्यो सामने ऋा जाती है। इत्याओं और षड्यत्रों के बीच भी इसमें भारतीयता की उज्ज्वल भलक मिलती है।

'श्रुवस्वामिनी' प्रसाद जी का श्रांतिन नाटक है। इसमे कुल तीन श्रक हे श्रीर हर श्रंक में एक ही दृश्य है। घनाएँ श्रीर कार्य व्यापार एक ही स्थान पर होते हैं, 'चन्द्रगृप्त' की भाँति विभिन्न स्थानां पर नहीं। श्रतः नाटक गठा हुश्रा है श्रीर किसी भी दृिर से देखने पर सफल दिखाई देता है। सबसे बडी बात है इसकी श्रिमनेयता। साहित्यिकता श्रीर श्रमिनेयता दोनों का जैसा सुन्दर समन्वय इस नाटक मे है वैसा प्रमाद जी के अन्य नाटको मे नहीं। अवस्वामिनी की स्थिति से इसमें समस्या को प्राधान्य देकर यूरोप के समस्या नाटकों की कला का भी समाहार 'ब्रुवस्वामिनी' मे खूब किया गया है स्प्रौर प्रसाद जी को इसमें बडी सफलता मिली है। इसमें सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने श्रीर चन्द्रगुप्त द्वारा पिता के निधन पर अपने बड़े भाई रामगुप्त को राज्य सोपने-के साथ ही रामगुत की विलासिता और उसके द्वारा महादेवी अ व-स्वाभिनी के बन्दी होने का वर्णन है। ब्रुवस्वामिनी तिरस्क्रत होकर चन्द्रगुप्त की छोर भुत्ती है। शक स्नाप्तमण के समय जब रामगुप्त का शिविर चारो श्रोर से बिर जाता है श्रीर शकराज सबि मे श्वस्वामिनी को माँगता हे तब रामगुप्त अपने मत्री शिखरस्वामी के कहने से इस बात पर राज़ी हो जाता है। चन्द्रगृप्त महादेवी के वेश में जाकर शकराज को मार देता है। राजपरिपद् उसकी वीरता से अप्रिम्त होकर रामगुत के स्थान पर उसे ही राजा बनाती है श्रीर श्वस्वामिनी उसकी रानी बनती है। रामगुप्त घोखे से चन्द्र-गुत को मारने का प्रयत्न करता है परन्तु स्वयं समन्तो द्वारा मारा जाता है। या यह नाटक समाप्त होता है श्रीर प्रसाद जी भी इस नाटक के बाद कुछ नही लिखते। भारतीय संस्कृति के पतन की स्चना ही मानों राम ग्राप्त के जीवन से भिल गई है तब किर वे ब्रीर क्या लिखते १

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय वर्ग के लिखे नाटक सभी ऐतिहासिक हैं और उनमें बौद्ध काल की छान है। 'राज्यश्री' से लेकर 'शुवस्वामिनो' तक लेखक की कला का क्रमिक विकास प्रदर्शित है। ऐतिहासिक अनुशीलन और कल्पना के प्रयोग से कथाओं को नवीन

रूप देने के साथ ही नाट्यकला में भी नवीनता है। पारचात्य नाट्य-प्रणाली के सिद्धाती की, शिशेष रूप से अन्तद्ध न्द्र की अधिक महत्त्व दिया गया है परत ब्रात्मा भारतीय ही रही है। सिद्धातों में स्थिरता होने के कारण नाटकों की भाषा शैली में भी स्थिरता आई है। एक बात श्रीर है कि लेखक ने इनमें से कई नाटकों में नये संस्करण होने पर परिवर्तन किया है, जैसे 'राज्यश्री', 'विशाख़' 'चंद्रगत' ब्रादि मे। इसका उद्देश्य रचना की कमी को दूर करना है। दूसरे यह भी है कि लेखक इस काल की रचनात्रों को ऐसा रूप देना चाहता था, जिसमें कोई दाप न रहे, इसलिए भी परिवर्तन हुआ है। प्रथम वर्ग के नाटको स इस वर्ग के नाटको भी दूसरी विशेषता है चरित्र को प्रधानता देने की। घटनाएँ तो इतिहास की दृष्टि से स्वभावतः आ ही गई हैं परत उनको मिलाया ऐसा गया है कि पात्रों के चरित्रों का उतार-चदाव भली प्रकार व्यक्त हो गया है। 'सज्जन' या 'कल्याणी परिणात' की संस्कृत-प्रण ली या पद्मात्मक संवादात्मकता नहीं है और न अक या दृश्यों के शास्त्रीय विभाजन की स्त्रोर ही स्त्रिमिक्चि रखी गई है। लेखक ने कथावस्तु की भाँति शैली में भी पर्याप्त स्वतवता बरती हैं श्रीर उसके नाटक लेखक के व्यक्तित्व की छाप लिए हिंदी नाटकों में एक नई शेली के जन्मदाता हो गए हैं।

प्रथम वर्ग में नाट्यकला के प्रयोग थे श्रीर द्वितीय वर्ग में उन प्रयोगों से श्रागे बढ़कर नाट्यकला के त्थिर सिद्धान्तों पर नवीन उद्-भावनाएँ की गई हैं। इस द्वितीय काल के नाटक सभी ऐतिहासिक हैं श्रातः उनमें युग की संघर्षमती श्रामिव्यक्ति श्रापरोत्त रूप से हुई है। 'स्कन्दगुप्त,' चंद्रगुप्त' श्रादि में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप है, वह ग्राधु-विक भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन के कितने ही सूत्रों को समेटे हुए हैं

परन्तु किर भी इिहास इतिहास है, उसमें सीबी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती और न युग की वीमत्सता को ही चित्रित किया जा मकता है। इसके लिए प्रसाद ने अपने रूपक नाटक 'कामना' श्रीर 'एक घूँट' लिखे। /कामना' के पात्र हाड मास के न होकर केवल भावनाओं और विचारों के प्रतिनिधि हैं। इसमें सृष्टि के आदि से लेकर आधनिक काल तक के समाज का निकास दिखाया गया है। इसकी कथा ऐसी है कि वह विश्व के लिए भी लागू हो सकती है श्रीर दासता की शुखला में जकड़े हमारे भारत के जिए भी । कैसे प्रकृति के उन्मक्त वातावरण मे पड़ा भोला देश धीरे-धीरे विलासिता श्रीर त्रात्म-विस्मृति की स्रोर बढता गया स्रोर कैसे उसे स्रपने जीवन को सघषों में डालना पड़ा यही इसका प्रतिपाद्य भिषय है। कथा इसकी वडी अद्भुत है। समुद्र नट पर स्थित फूलो के द्वीप में प्रकृति के श्रांचल में पली तारा की संताने रहती हैं। वहाँ एक विदेशी अवक विलास त्राता है, जिसे देख कर फूलद्वीय की एक युवती कामना उसकी श्रोर भुकती है। विलास, युवती कामना को ही नहीं, सभी द्वीपवासियो को स्वर्ण श्रीर मदिरा की लालसा में डाल देता है। कामना श्रीर विलास के साथ लीला भी स्वर्ण चाइती है। उसका सम्बन्ध सन्तोष से निश्चित होगया है परन्तु कामना की इच्छा से वह विनोद से विवाह कर लेती नए शासन की व्यवस्था करता है, जिसमे विनोद सेनापित होता है। विवेक सबको सममाता है पर उसे पागल बताया जाता है। इसी बीच शान्तिदेव की हत्या इस लिए होती है कि उसके पास सोना बहुत है। इत्या के बाद अपराध होने लगते हैं। युवक शिकार जुला और महिरा के भक्त होने लगते हैं और इसी को वीरता का

नाम देकर संभ्यता कहा जाने लगता है। कामना रानी के नाम पर पवित्रता के लिए श्रविवाहित रहती है श्रौर विलास से विवाह नहीं करती। इसके विपरीत लालसा के साथ विलास का विवाह होता है। स्त्रण्य के लिए युद्ध होते हैं श्रौर विलाम इस सीमा तक बढ़ता है कि पिता पुत्र से मदिरा मॉगने लगता है। इस स्थिति में वहाँ भूकैंप श्राता है श्रौर सारा नगर नष्ट हो जाता है। विवंक की बाते लोगों को श्रव समक्त में श्राती हैं। स्वणाभूषण श्रौर मदिरा के पात्र तोड़ जाते है, विलास श्रौर लालसा को द्वीप से भागना पडता है श्रौर कामना सतीष का हाथ पकड कर शानि पाती है।

यह कहानी वर्तमान सभ्यता पर एक कर व्यंग है और स्टिंग के पतन के स्वरूप को स्पष्ट कर देनी है। विवेक. सतीप, विनोद, विलास, लालसा, कामना, लीला आदि पात्रो द्वारा प्रसाद जी ने अपने समय की सभ्यता का खोखलापन दिखाया है, जो स्वर्ण और मदिरा पर आश्रित है। यदि भारत को फूलो का द्वीप और विलाप को आये जो के प्रतिनिधि के रूप में ले तो भारत की दासता का भी इतिहास इसमें पूर्ण रूप से निहित मिलेगा।

'एक घूँट' में जीवन के दूसरे पहलू प्रेम को लिया गया है। जहाँ 'कामना' के पात्र वृत्तियाँ हैं वहा 'एक वृ्ट' के पात्र प्रकृति के उक्करण हैं। अरुणाचल आश्रम के सबन कु जों में बैठी वनलता नेक्ष्य में होते हुए गाने को सुनती हुई सोचती है कि रसाल उसे भूल गया। तभी रसाल आनन्द के स्वागत में होने वाले अपने व्याख्यान की सूचना देता है। आनन्द स्वच्छद प्रेम का उपासक है। व्याख्यान के बाद चहुल ब्लिक अपने बिवाहित जीवन की अच्छा-इयाँ बताता है। माडू बाला भी अपनी स्त्री के साथ आकर वधन- मय प्रेम की प्रशंना करता है। स्रभावस्त वनलता से स्रानन्द उसके प्रेम के प्याले का एक धूँट मॉगता है। रसाल यह देखकर वनलता को स्रपना लेता है। स्रानन्द भी प्रेमलता के साथ प्रेम का एक धूँट' पीकर स्रपने को नियमित प्रेम बन्धन में बॉधता है।

्रस्वछन्द प्रेम और विवाहित जीवन के ऊपर 'एक घूँट' अच्छा प्रकाश डालता है। रिनाहित जीवन की अंष्टता तिद्ध करके स्वच्छन प्रेम की असंभावना को प्रसाद जी ने अच्छी तरह दिखा दिया है। 'कामना' की समस्या का ही यह भी एक अंग है, क्यों कि वर्तमान काल में प्रेम के नाम पर सभ्य संसार में कम उपद्रव नहीं होते हैं। इस प्रकार 'कामना' की चितनशील भावकता और 'एक घूँट' की प्रकृति-सींदर्य से युक्त यथार्थता ने मिलकर प्रसाद जी के जीवन-दर्शन को सुन्दरता मे अभिन्यक्त कर दिया है। ऐसा जान पड़ता है कि 'कामायनी' मे उन्होंने मनोवृत्तियों और प्रकृति को मिलाकर जो सजीवता दी है, उनका मानो यहाँ अलग-अलग रिहर्सल कर लिया गया हो।

इस प्रकार प्रसाद जी ने भिन्न-भिन्न प्रकार के नाटक लिखे हैं स्त्रीर सब में उन्हे स्रभूतपूर्व सफलता मिली हैं। लेकिन इस विभिन्नता के होते हुए भी कुछ बाते ऐसी हैं, जो समान रूप से सभी नाटकों में मिलती हैं। सबसे पहली बात तो उनका भारतीय सस्कृति के प्रति स्रगाध प्रेम है, जिसके लिए उन्होंने इिहास का वह काल चुना जहाँ भारतीय मस्कृति स्रपने उज्ज्वल रूप में है। इसकी चर्चा हम स्रारम्भ में ही कर चुके हैं। प्रसाद जी ने यह स्रमुभव करके कि हमारा वर्तमान ही नहीं भूत भी विदेशी इिनहास-कारों द्वारा मिलन कर दिया गया है, इस काल को स्वतंत्र खोजों के स्राधार पर स्रपने नाटकों में स्रमर कर दिया है। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मीर्य,

कालिदास, स्कंदगुप्त, अ वस्वामिनी द्यादि पात्रों को नवीन रूप दे दिया है। साथ ही पात्रों के नाम, उगिध, वेशभूषा, चिरित्र, वार्तालाप स्रादि का देशकाल के स्रनुसार स्रायोजन करके तत्कालीन वातावरण को भी उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। जब हम उनके नाटकों मे महादेवी सम्राट्, स्रामीक, स्नतवेंट, महावलाधिकृत, महादंड नायक महाप्रति हार, कुमारामात्य, शिविर, स्कथावार स्नादि शब्दो का प्रयोग देखते हैं तो उस काल के सास्कृतिक वातावरण की पूरी कलक निल जाती है।

दूसरी बात है प्रा<u>चीनता के साथ नवीनता का समावेश ।</u>
यद्यि प्रसाद ने प्राचीन इतिहास को अपने नाटको वा विषय बनाया तथापि उसमे आधुनिकता की छाया भी है। वर्तमान हिंदू मुस्लम वैमनस्य की भलक, विदेशी आक्रमण्कारियों के रूप में अप्रोजों की छाया, धार्मिक स्वर्ष के रूप में मजहवी मगडों का आभास प्रसाद के नाटकों में भली भाँति व्यक्त हुआ है। 'स्कन्दगुत' और 'चद्रगुत' में यह जातीय आरे राष्ट्रीय संवर्ष तथा उससे ऊपर उठकर देश-प्रोम पर मिट जाने की मावना को सर्वाधिक स्थान मिला है। 'स्कन्दगुत' में विदेशी राजकुमार धातु सेन भारत का उपासक है, यही दशा लका के राज-अमण् प्रज्यातकोर्ति की है। काश्मीरी किन मातृगुत के साथ हम भी देश-प्रोम में मस्त होकर गाते हैं कि हम सदा इसी देश के लिए जिये और मरे और इस पर सव स्व निछावर कर दें ' इसी नाटक में बन्धुवर्मा राष्ट्र रहा के लिए

श—वहीं है रक्त, वहीं है देश वहीं साहस है, वैसा ज्ञान। वहीं है शान्ति, वहीं है शक्ति, वहीं हम दिव्य आर्थ संतान। जिये तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। निद्धावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष।

त्रपना राज्य भी स्कन्दगुप्त को मौप देता है, यह मानो अखारह भारतीयता के जिए ही उसका ब्रात्मसमर्पण है। 'चन्द्रगृत' में ता गष्ट्रीयता इतनी है कि इस नाउक को हम प्राचीन होते हुए भी त्राधिनिक त्राविक कहते हैं। तद्दशिला के गुरुकुल में चाणक्य त्र भने शिष्यों को गुरु मत्र देता है—'मालव श्रीर मागध को भूलकर जब तुम त्रार्यावर्त का नाम लोगे तभी वह (त्रात्म सम्मान) मिलेगा।" सिहरण भी कहता है-"मेरा देश मालव ही नहीं गाधार भी है। यही क्या समग्र आर्यावर्त है।" यह मानो साम्प्रदायिकता श्रीर पातीयता पर प्रसाद की श्रानी टिप्पणी है जो श्राज की हिंद-मुस्लिम समस्या या पाकिम्नान के प्रश्न पर प्रकाश डालती है। स्कन्टगुत' में पर्णगुत ख्रौर देवसेना ख्रौर 'चन्द्रगुत' मे सिंहरण ख्रौर त्रालका देशसेवा का त्रत लिये हुए है। इन नाटको के नायक तो देश-प्रेम में डूबे हुए हैं ही। बौद ख्रीर ब्राह्मण धर्म का जो सबर्ष है, वह मानो स्राधनिक मजहबी फगडे का ही रूप है, जिससे प्रजा त्रन्त है। 'कामना' स्त्रीर 'एक घूट' मे पाश्चात्य मभ्यता से भारत के पतन का चित्र है ऋौर 'घ्रुवस्वामिनी' मे पुनर्विवाह ऋौर नारी के व्यक्तित्व की समस्या है। यह सब आधिनिक जीवन का प्रभाव है जो प्रसाद में व्यक्त हुन्ना है। 'चन्द्रगुप्त' की न्नालका जब गाती है तब हम ऐसा श्रनुभव करते हैं मानो स्वदेश के लिए मि ने को किसी सेना के श्रांग वनकर बढ़े चने जा रहे हो। प्रसाट प्राचीन युग में मने ही रहे हो

१—िहमाद्रि तुग शृग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती

स्यंवप्रभा समुज्ज्यला स्वतंत्रण पुकारती— ' ऋमर्त्यं वीर पुत्र हो, दृढ प्रतिज्ञ सं व लो, प्रशस्त पुरुष पंथ हैं—वढ़े चलो वढ़े चलो।

पर अपने युग की समस्याओं से वे पित्वित थे और उनसे विमुख न थे। इसका स्पष्ट प्रमाण उनके नाटकों में व्यक्त वे भावनाएँ हैं, जी आधुनिकता की फलक देती हैं।

प्रसाट जी के नाटका की तीमरी विशेषता है उनका कविल्यम्य होना । बात यह है कि प्रसाद मूलत: कवि ये और कवि भी ऐसे जिन्होने प्राचीन दर्शन, इतिहास ब्रीर सस्कृति का गहन ब्रध्ययन किया था। इसलिए उनके नाटको मे इनिहास ब्रौर संस्कृति के माथ कविव का संयोग ऋौर ऋविक हो गया है। समवतः यही कारण है कि उनके नाटकों में गीता की भरमार है । ये गीत नाटकीय वस्तु का अग न हो कर कहीं-कही स्वतत्र हो गए हैं जो केवल कला के प्रार्शन के लिए रखे गए हैं। गाने वालों में स्त्री पात्रों की अविकता है। प्रसाद के लगमग सभी स्त्री पात्र गाते हैं। 'चद्रगत' की कार्नेतिया कल्याणी, मालविका सुवासिनी, 'न्कन्ट गृप्त' की देवसेना और 'त्रजात शत्र' की मागन्वी सभी इतना गाती हैं कि जी ऊब उठता है। परतु इन गीतो में प्रकृति का सौदर्य यौवन की रगीनी श्रीर विलास का ऐसा गहरा रग है कि कवित्व स्वर्गा य होकर इनमें नाच उठा है, पात्रों के हृदय की कसक ह्योर बेदना इन में साकार हो गई है। गीन ही नहीं साधारण सवादों में भी · अनकी कविता जाग्रत है। कहीं कहीं संवाद गद्यकाव्य बन गये हैं।

१— यकस्मात् जीवन-कानन मे, एक रावा रजनी की छाया मे छिपकर मधुर वसन्त धुस आता है। शरीर की सब क्यारियाँ हरी भरी हो जाती हैं। सौदर्य का कोकिल कौन ?' कहकर सबको। रोकने- टोकने लगता है, पुकारने लगता है। राज मिरी। फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है, आरंस्-भरी स्मृतियाँ मकरन्द सी उसमें छिपी रहती हैं।

साथ ही स्त्री पात्रों के नाम भी जो किव द्वारा किएत हैं. किवित्वमय रखे गए हैं । देवसेना, विजया, जयमाला, मंदािकनी, ब्रलका, दािमनी ब्रादि ऐसे ही स्त्री पात्र हैं, जो स्वयं किवित्वमय हैं ब्रीर जब बोलते हैं तो किवता ही बोलते हैं। 'कामना' ब्रीर 'एक घूँ ट' तो ऐसे रूपक हैं जो एकात किवत्व से युक्त हैं ब्रीर जिनमें किव की कल्पना ब्रीर भावुकता का सुखद संयोग हुब्रा है।

प्रसाद के नाटकों की चौथी विशेषता है उनकी सुख दख की भावना श्रीर उस भावना के मूल में है उनका नियतिवाद। प्रसाद जी ने बौद्ध दर्शन का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था त्रीर उस ज्ञान की अपने चिन्तन द्वारा उन्होंने पुष्ट किया था। साथ ही वे शव-दर्शन के भी अद्धाल पाठक थे। यही क्यों शैव-दर्शन के स्थानन्द-वाद के तो वे पक्के उनासक थे। उनके नाटकों में यही दो तत्त्र हैं - करुणा श्रीर श्रानन्द जिन्होंने उनके नाटको को न सुखान्त होने दिया है न दुखान्त, बल्कि वे प्रसादान्त होगए हैं। नाटक के पात्र घोर दुःखो श्रौर कठिनाइयो में होकर गुजरते हैं परन्तु वे अन्त मे सन्तोष प्राप्त कर लेते हैं। मुख द:ख के ऊपर उठ कर जीवन का आनन्द प्राप्त करना ही प्रसाद जी को काव्य-साधना का मूल है श्रीर वही उनके नाटको मे व्यक्त हुत्रा है। 'मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह-मिलुन का, सुख-दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का' म जो भावना व्यक्त हुई है, वही उनके समस्त जीवन श्रीर साहित्य में व्याप्त है। इसी भावना ने उन्हें नियतिवादी या भाग्यवादी बना दिया था श्रीर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे ये कि 'भनुष्य क्या है ? प्रकृति का अनुचर श्रौर नियति का दास।" तभी उनके अमस्त पात्र नियति के हाथ के खिलौने हैं जो प्रकृति का विरोध किये बिना सीधे अपने मार्ग पर

बढ़ते जाते हैं। प्रसाद के इसी नियतिवाद में उनका समस्त दार्श-निक चिन्तन समाया हुया है, जिसमें वैदिक, बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों के संघर्षों के ऊपर उठकर शैवों के ब्रानन्दवाद की प्रतिष्ठा ब्रौर सुख दु:ख को समरस होकर सहने का विधान है।

प्रसाद के नाटकों की पाँचवीं विशेषता है—उनके नाटकों का चिरित्र-प्रधान होना। पाश्चात्य नाटकों की भाँति उन्होंने अपने नाटकों में संघर्ष—आन्तिरिक और बाह्य—की प्रधानता रखी है, जिसके कारण पात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास हुआ है। उनके पात्रों को मोटे रूप से हम तीन श्रे णियों में विभक्त कर सकते हैं:—

१—देवत्व की कल्पना से अभिभूत वे पात्र जो संसार को टार्शनिक की हिंग्ट से देखते हैं और अध्ययन, मनन तथा चिन्तन में लीन रहते हैं। 'विशाख' के प्रेमानन्द, 'राज्यश्री' के दिवाकर मित्र, 'जनमेजय का नाग-यज्ञ' के वेदव्यास, 'अजातशत्रु' के गौतम बुद्ध, 'स्कन्दगुत' के प्रख्यातकीर्ति, 'चन्द्रगुत' के चाणक्य आदि इसी कोटि के पात्र हैं।

२—राज्ञसत्व की सीमा को छूने वाले वे पात्र जो पड्यन्त्रों और कुनको में सदैव व्यस्त रहते हैं और विलास और कामुकता-पूर्ण जीवन ही जिनका लक्ष्य है। महात्त्राकाचा इनमें बुरी तरह होती है और वही इनमें निन्दनीय कार्य कराती है। 'विशाख' का सत्यशील, 'राज्यश्री' का शान्ति मिज्जु, 'नाग यज्ञ' का कश्यप, 'अजात शत्रु' के विरुद्धक तथा समुद्रदत्त, 'स्कन्दगुप्त' के भटार्क और प्रपंचबुद्धि आदि इस श्रेशी में रखे जा सकते हैं। कुछ स्त्री पात्र भी इस कोटि में आ सकते हैं। 'ऋजातशत्रु' की छलना, 'स्कन्दगुप्त' की अनन्त देवी और विजया आदि को इसमें रखा जा सकता है। ये भी

'पुरुषो की भॉति पड्यन्त्रो में लिप्त रहती है।

3 — तीखरे प्रकार के पात्रों को मानव की सजा टी जा नकती हैं। इसमे नाटकों के नायकों के श्रितिरिक्त श्रन्य उन स्त्री पुरुष पात्रों को सिमिलित किया जा सकता है, जो कुछ दुर्बलता होते हुए भी मिनुष्यता के प्रित सुके रहते हैं। राज्यश्री, विशाख, श्रजातशत्रु स्वन्टगुप्त, चन्द्रगुप्त, विभिन्नसार, देवसेना, सुवासिनी, श्रलका, कल्याणी श्रादि पात्रों को मानवता की कोटि में रखना श्रिष्ठिक सगत प्रतीत होता है। इनमें भी कुछ श्रिष्ठिक दार्शनिक हैं जैसे स्कन्टगुप्त श्रीर विभिन्नसार श्रादि, जिनके लिए श्रिष्ठकार-सुख मादक श्रीर सार-हीन है तथा जो विश्व को च्यामगुर मानते हैं श्रीर कुछ श्रिषक दुनियादार हैं, जैसे श्रजातशत्रु, चन्द्रगुप्त श्रादि जो श्रिष्ठकार के लिए लडने में ही जीवन की सफलता समफते हैं।

इस प्रकार प्रमाद के नाटकीय पात्रों को इन तीन श्रिण्यों में वॉटने से म्त्री-पुरुष सभी पात्र इन सीमाश्रों में श्रा जाने हैं। तब भी स्त्री पात्रों के चित्रण में प्रमाद की श्रपनी निजी विशेषता है। स्त्री-पात्रों में कल्पना का श्रिविक उपयोग होने से उन्हें प्रसाद जी ने श्रपने मनोनुकृत रूप दे दिया है। इन स्त्री पात्रों में राजनीति की श्राग से खेलने वाली राजरानियाँ हैं, जीवन के संग्राम में प्रेम का सवल तेकर कदने वाली स्वाभिमानिनी राजकुमारियाँ हैं. मध्य वर्ग की वासना से पीडित दुर्वल नारियाँ हैं श्रीर श्रपने मूक बिलदान में नाट्क को करुण सौंदर्य देने वाली फूल सी सुकुमारियों भी हैं। नार्ग के उग्र श्रीर विनम्न, कठोर श्रीर कोमल, मधुर श्रीर कटु दोनो प्रकार के चित्रण प्रमाद ने दिए हैं। देवसेना, मालक्का, कोमा यदि प्रथन प्रकार की हैं तीं मागन्धी, विजया, सुरमा श्रादि दूसरे प्रकार की हैं। लेकिन सर्वत्र प्रसाद ने नारी के प्रति सहानुभूति जागृत की है।

प्रथार्थ का चित्रण भी ऐसी खूरी से किया है कि निर्देशितयों की

ग्रच्छाई-बुराई से पात्रों के प्रति हममें समवेदना ही जगती है।

साराश यह कि चरित्र चित्रण में, किर वह नारी का हो या पुरुप का,

प्रसाद की त्रपनी निशेषता है त्रोर उनके पात्रों का ग्रपना व्यक्तित्व

है. जो इतिहास के प्रस्तर-खड़ा को तोडकर नरल-मग्ल होकर मानचीय ग्रीर स्वर्गी य सीमात्रों मे ग्राकर्पण की वस्तु वन गया है।

प्रसाद के नाटकों में कुछ दोप भी हैं। सबसे बडा दोप उनकी ग्रनभिनेयेता है । वे रग-मंच पर नहीं खेले जा सकते। उनके नाटको में लवे लवे खुगत कथून अपेर सुगद तथा गीत, कवित्व श्रीर दर्शन से पूर्णे क्लिब्ट भाषा, पात्रों की श्रिधिकता, बटनाश्रों का घटाटोप, रंग-मंच पर न दिखाए जाने वाले वध, युद्ध त्रादि के हश्या का समावेश, अको और दश्में का रंग-मंच के अनुकूल न बदलना आदि ऐसी बाते हैं, जो इन नाटका को रगमच के अनुकुल नहीं होने देनी त्रीर वे साहित्य की वस्तु ही रह जाते हैं। फिर वे इतने जाने हैं कि यदि खेले जॉय तो टो-तीन घंटे में, जो कि नाटक के लिए नियत समय है, नहीं खेले जा सकते। इस सबको लेकर प्रसाद के नाटको की बड़ी त्रालोचना हुई है। प्रसाद जी ने स्वय त्रपनी सफाई देते हुए कहा था- 'भेरी रचनाएँ तुलसीदत्त शैदा या ग्रामा हश्र की च्यावसाथिक रचनात्रों के साथ नहीं नापी तौली जानी चाहिए। मैंने उन क्यनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हैं जो चार चलते अभिनेताओं को एकत्र कर, कुछ पैसा जुटाकर, चार पर्टे मँगनी भाँग लेती हैं ग्रौर दुग्रजी-ग्राठंत्री के टिकिट पर इक्के वाले, खोचे वाले स्त्रीर दूकानदारों को बटोर कर जगह-जगह प्रहसन करती फिरती हैं।

'उत्तररामचरित', 'मुद्रा-राज्ञस' श्रौर 'शकुन्तला' नाटक कभी न ऐसे श्रमिनेतास्रों द्वारा स्रमिनीत हो सकते स्रौर न जन साधारण में रसोद्रेक का कारण बन सकते । उनकी काव्य-प्रधान शैली कुछ किंगे गता चाहती है। यदि परिकृत बुद्धि के स्रिभिनेता हो, सुरुचि-सम्पन्न दर्शक हो, पर्याप्त द्रव्य काम में ला लाया जाय तो मेरे नाटक श्रभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।" प्रसाद जी का यह कथन उनके ऊपर लगाए सभी आहोपो को दूर कर देता है। उनका यह कथन ठीक भी है। 'स्कन्दगुत' जिसमें कुमा का बॉध टूटने का उल्लेख है, काशी में कई वार सफलता से खेला गया है। 'कामना' जैसा रूपक भी इलाहाबाद के एक संघ द्वारा ज्यो का त्यो ऋभिनीत हुआ है। बात वस्तुतः प्रयत्न ऋौर सामर्थ्य की है। रूस में 'शकुन्तला' नाटक उसके असली रूप में गत वर्ष खेला गया था त्रीर उसमें लाखों रुपया खर्च हुन्ना था। इमारे यहाँ एक तो रंगमंच ही नहीं है दूसरे दरिद्रता के कारण उस स्रोर प्रयत्न भी नहीं होता। परिणाम यह है कि नाटककारों को रगमच का ज्ञान नहीं होता। प्रसाद जी के साथ भी ऐसा ही था। इसी लिए उनके नाटक शिचित. सम्पन ग्रौर विकसित समाज की वस्त हैं।

निष्कर्प यह है कि प्रसाद जी के सम्बन्ध में आलोचक चाहे जो कहे परन्तु उनकी सास्कृतिक पुनरत्थान की भावना, उनका कवित्व तथा दार्शनिक चिन्तन, उनकी स्वाभाविक चरित्र कल्पना, उनका राष्ट्रीयता के प्रति आप्रह, उनका संवर्ष के विष से जीवन के अमृत की खोज का प्रयत्न आदि ऐसी वातें हैं, जो उन्हे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार वोषित करती हैं और उनकी रचनाश्रों को स्थायी-साहित्य की वस्तु वना देती हैं।

## उपन्यासकार

## प्रेमचन्द

''प्रेमचन्द जी हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे। उन्होंने हिंदी पाठकों की ग्रामिस्चि को चन्द्र कान्ता के गर्त में निकालकर सुदृढ साहित्यिक नींव पर स्थिर किया। बिकम बाबू तथा ग्राप्रेजी उपन्यासों की माँग को तो उन्होंने बिलकुल ही रोक दिया। हिन्दी साहित्य के उस विशेष चेत्र में कादम्बरी या हितोपदेश के ग्राच्यादों का लोक-प्रिय होना तो समय ही न था। इसके ग्राविरिक्त प्रेमचन्द जी ने समाज के ग्रासारण बर्गा को ग्रोर से दृष्टि का हटवा कर मध्यम तथा निचली श्रेणी के लोगों की नित्य प्रति की समस्यात्रों को ग्रोर हिन्दी-गठकों का ध्यान ग्राक्रघ किया। किसान, मजदूर, क्लक, द्वानदार, जमींदार, साहूकार, सरकारा ग्राफस ग्राहेष्ट, क्लक, द्वानदार, जमींदार, साहूकार, सरकारा ग्राफस ग्राहेष्ट पूँजीपतियों से संवर्ष जैसे जीवित रूप में प्रेमचन्द जी ने चित्रित किया है वैसा उनसे पहले हिन्दी-साहित्य में कभी नहीं हुन्ना था। वास्तव में प्रेमचंद जी साम्यवाद के सदेश-वाहक थे उन्होंने इन विचारों की नींव निश्चित रूप से डाल दी।"

ये शब्द प्रयाग विश्व-विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्त श्रीर सुयोग्य समालोचक डा० धीरेन्द्र वर्मा के हैं, जो उनके द्वारा 'हंस' के 'प्रेमचन्द स्मृति अंक' के पृष्ठ ८०० पर लिखे गए हैं, डाक्टर साहब ने प्रेमचन्द जी के संबंध में जो कुछ लिखा है, वह विवाद की सीमा से परे सर्वमान्य सत्य है। प्रेमचन्द जी ऐसे ही महान लेखक थे। उनके 'पहले साहत्य में, विशेष कर उपन्यास साहित्य में, जीवन को कोई स्थान न था। उनके पहले हिंदी

मे उपन्यास की नीन धाराएँ थी-

१—तिलस्भी भ्रोर ऐयारी के उपन्यास जिन हा नेतृत्य 'चंद्रकाता सन्तित' के लेखक श्री देवकीनन्दन खत्री ने किया ।

२—शृगार रस से पर्ण सामाजिक स्रोग ऐतिहासिक उन्यास जिनके प्रवर्तक 'तारा' 'स्रॅगूटी का नगीना' स्राटि के लेखक श्री किशोरी लाल गोस्वामी थे।

3—जासूमी ख्रीर माहमपूर्ण उपन्याम जिन के ख्रारभकर्ता 'हत्या का रहस्य' भेम की लाश' ख्रादि के लेखक ख्रीर 'जासूम' नामक पत्र के सम्पादक श्री गोपालराम गहमरी थे।

इन नीनो प्रकार के उपन्यासो के द्यानिरिक्त बँगला मराठी स्त्रौर त्रंग्रंग्रे जो के तपन्यासा के स्नुनाद हिंदी में घडाधड हो रहे थे। हिंदी की जनता घटनात्रों को भूज-भुलेयों से भरे तिलहमी ऐयारी स्रथ्या जास्सी उपन्यास पढ़ती थी स्त्रौर उसमें स्रद्भुन रस प्राप्त करती थी। यह न होता था तो वह रीतिकालीन शृगारिकता से युक्त सामाजिक उपन्यास पढ़ती थी स्त्रौर स्रपनी सस्ती भावकता के लिए वहाँ भोजन प्राप्त करती थी। जनता का जो स्त्रग स्त्रद्भुत स्त्रौर शृगार के इन उपन्यासों को पसद नहीं करता था स्त्रौर जिसमें नेतिकता के प्रति स्त्राग्रह था वह स्रपने लिए बँगला, मराठी स्त्रौर संग्रंगे को के स्रनुनादों को ही वरदान समम्हता था। इस प्रकार हिंदी पाठक के पास उपन्यास के नाम पर ठोस जीवन के धरातल पर स्त्राधारित स्त्रपनी कोई वस्तु नहीं थी। सत्री, गोस्तामी स्त्रौर गहमरी के उपन्यासों से जी कबने पर स्नुवादों में जब उसकी वृत्ति रमी तो उसे स्त्रमुभव हुस्रा कि उसकी स्रपनी चीज यह नहीं है स्त्रौर वह स्रभाव से तिलिमिला उठा। चारों स्रोर उसने दृष्टि दौड़ाई, परन्तु कहीं भी उसे स्त्राशा की

किरण के दर्शन न हुए। इवर मामाजिक श्रौर राजनीतिक पुनर्जा-गरण ने उसे अपनी सास्क्रितिक चेतना के प्रति ग्रीर भी जागृत कर दिया। य्रव वह चाहना था कि कोई जीवनदायिनी प्रतिभा श्राए श्रीर उपन्यासो के रूप में भारतीय संस्कृति के श्राबार पर वर्तमान जीवन का ऐसा चित्रण करे, जिसमे युग का मौलिक चितन निखर उठे श्रौर हिंदी-भाषा-भाषी जनता जिसमें श्रपना सचा प्रतिबिम्ब पासके। प्रेमचन्द का अवतार ऐसी ही जीवन-दायिनी प्रतिभा के रूप में हुआ, जिसने शुद्ध साहित्यिक आधार पर नैतिकता के सहारे भारतीय जीवन के सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्षों को ऐसी कुशलता से चित्रित कर दिया कि हिंदी पाठक का सिर गर्व से उन्नत हो गया। उसके बाद उसे न समय काटने के लिए तिलस्मी ब्रौर जासूमी उपन्यास पढने पड़े न सामाजिक प्रश्ना के हल हूँ दने के लिए बॅगला, मराठी अथवा अप्रेजी के अनुवादो की शरण लेनी पड़ी। प्रेमचन्द जी के मौलिक चितन में उसे सब कुछ मिल गया। अब वह दूमरो से यह कहने की हिम्मत कर सकता था कि अब तक उसे दूसरों का मुँह ताकना पड़ा था, परन्तु अब उसके पास भी ऐसी वस्तु है जो दूसरों के पास नहीं है श्रौर जिससे दूसरे लोग कुछ सीख-समभ सकते हैं। प्रेमचद मानो कल्पवृत्त् के रूप मे हिंदी जनता को मिले, जिनसे उसकी सभी मन-कामनाएँ पूर्या हो गई।

वस्तुतः प्रेमचद हरिश्चन्द्र के बाद सर्वाधिक लोक-प्रिय लेखक हो गए हैं। हरिश्चन्द्र ही क्यों यदि लोक-प्रियता को ही किसी लेखक की महानता की कसौटी माना जाय तो तुलसीटास के बाद प्रेमचंट का नंबर त्राता है। उत्तरी भारत ही नहीं दिल्लाणी भारत में भी भे मचद का नाम घर घर फैल गया है। वे ही सब से पहले लेखक हैं जिन की रचनाश्रों के श्रनुवाद बॅगला, मराठी, गुजराती श्रादि प्रातीय भाषाश्रों में ही नहीं, रूसी, फेच, जर्मन, जागनी श्रोर श्रम जी भाषाश्रों में भी हो चुके हैं। दिवी ही नहीं भारतीय भाषाश्रों के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचंद विदेशी लेखकों के साथ सम्मान के श्रविकारी समक्ते गए हैं। कोई उन्हें डिकेस के साथ तोलता है कोई टाल्स्टाय के साथ श्रीर कोई उन्हें डिकेस के साथ तोलता है कोई टाल्स्टाय के साथ श्रीर कोई उन्हें बिक्ष के मारतीय श्रवतार समकता है। यह प्रेमचंद जी की महानता है। वास्तव में वे जनता के कलाकार थे श्रीर जनता के सख-दुःख का जैसा चित्र उनकी रचनाश्रों में उतरा है, वह उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की श्रेणी में बिठा देता है। प्रेमचंद की महानता का सार उनके सरल जीवन श्रीर भोले व्यक्तित्व में है। विश्व के श्रेष्टमतम कलाकारों की प्रतिभा के धनी प्रेमचद जी के जीवन श्रीर व्यक्तित्व का श्रध्ययन उनके साहि य से कम महत्त्व की वस्तु नहीं है।

प्रेमचद जी का जन्म सन् १८८० में, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना (१८८५) के पाँच वर्ष पहले हुआ था। उनके पिता डाकखाने में नौकर थे। माता बीमार-सी रहती थीं। एक बहन और थीं। १५ साल की उम्र में प्रेमचंद जी का विवाह कर पिता स्वर्गवासी हो गए। वर में उनके साथ उनकी स्त्री, विमाता और दो सौतेले भाई रह गए। वे तब नवें दर्जें में पढते थे। खर्च की तंगी थी, पर पढाई की धुन थी। गाँव से पैदल ही पाँच मील क्वींस कालेज काशी जाते और रात को एक ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटते। सेकिंड डिवीजन में मैट्रिक पहस किया पर इंटर में गिएत के कारण कई बार फेल हुए। हार कर कालिज छोड़ दिया और एक वकील

के यहाँ ५) की ट्यूशन मिल गई जिसमें २॥) घर दे त्राते थे। श्रस्तवल की एक कची कोठरी वकील साहव ने रहने को बता टी थी। वही रहते और खाना पकाते तथा फुर्तंत के वक्त लायबोरी भी जाते। वकील साहव के भाई उनके सहपाठी थे। वे उन्हें उधार दे दिया करते थे और काम चल जाता था। परतु एक बार नौबत यहाँ तक श्राई कि कवाडिये की टुकान पर पुस्तके वेचने जाना पडा। वहाँ किसी छोटे न्कूल के हेडमास्टर में मेंट हो गई श्रीर १८० में वे शिचा-विभाग में डिप्टी इस्पेक्टर हो गए। इसी बीच उन्होंने बी. ए. भी कर लिया था था। देश-प्रेम की लगन थी। गाँधी जो जब गोरखपुर—जहाँ वे डिप्टी इस्पेक्टर थे—गए तो उनके व्यक्तिल से प्रभावित होकर नौकरी को लात मार टी। माहित्य-सेवा का बत लिया श्रीर उसी के हो रहे।

प्रेमचंद जी की शिचा-दीचा उर्दू में हुई। उन्हें पढ़ने का वेहद शौर था। उन्हें जो कोई पुस्तक मिल जाती पढ़ें बिना न छोड़ते। उर्दू के लेखकों में पं० रतननाथ सरशार उन्हें विशेष प्रिय थे। इसके अतिरिक्त मौलाना शरर, मिर्जा रसवा, मोलवी सहम्मद अखी हरदोई वाले उनकी रुचि के उपन्यासकारों में थे। रेनालड के उपन्यासों के उर्दू अनुवादों को भी उन्होंने उसी समय पढ़ा था। उन्होंने 'मेरी पहली रचना' में अपने पढ़ने की चर्चा करते हुआ लिखा हैं—''दो तीन वपों में मैंने सेकड़ो ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने नवलिकशोर प्रेस से निकले हुए पुराखों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े और तिलिस्मी अन्थों के १७ भाग उस वक्त निकल चुके थे।

एक-एक भाग बड़े सुन्दर रॉयल आकार के दो-दो इजार पृष्ठों से कम न होगा। श्रीर इन १७ भागों के उपरान्त उसी पुस्तक के श्रलग-श्रलग प्रसंगों पर पचीस भाग छप चुके थे। इनमें से भी मैंने कई पढ़े।"

अव्ययन की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि प्रोमचन्द्र जी ने बहुत छोटी उम्र से ही लिखना ब्रारम्म कर दिया था। उन की पहली रचना एक नाटक के रूप मे थी, जिसमे उन्होंने ग्रापने मामा के चमारी-प्रोम की खिल्ली उडाई थी। विविवत् लेखन सन् १६०७ से . हुआ । पहले उन्होने कहानी लिखना प्रारम्भ किया । श्री रवीन्द्र नाथ की कई कहानियों के उद्धे ग्रानुवाद भी उन्होंने अंत्रिकाश्रो मे प्रकाशित कराये थे। यो उपन्यास वे १६०१ से ही लिखने लगे थे। १६०२ में उनका पहला तथा १६०४ में दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ था। यह याट रहे कि प्रोमचन्द उर्दू के लेखक थे। उनकी कहानियाँ कानपुर के 'जमाना' पत्र में प्रकाशित होती थां। 'जमाना' मे छपी ५ कहानियो का एक सग्रह 'सोज वतन' के नाम से १६०६ में खपा था जिसमें 'स्वदेश प्रेम की महिमा' गाई गई थी। यह संग्रह राजदोह से भरा समका गया था स्रौर जब्त भी होगया था। उसके बाट वे गोरखपुर पहुँचे श्रौर वही उन्होंने महावीर प्रसाद पोद्दार की प्रेरणा से 'सेवा सदन' लिखा। यह सन् १९१६ की वात थी। इससे पहले १९०९ में 'हम खुरमा श्रीर हम कबाव' लिख चुके थे। 'सेबा सटन' का हिंटी में जो त्रादर हुन्ना, उसने प्रेमचन्द जी को सटा के लिए हिन्दी का बना दिया और उन्होंने हिन्दी में लिखने का ही ब्रत ले लिया। उर्दृ कथा-स हित्य के भी वे प्रवत्त कथे श्रीर वहाँ भी शीर्ष स्थान पाप्त कर चुके थे। हिन्दी में आए तो यहाँ भी अपने लिए स्थान

वनाने में उन्ह कठिनाई नहीं हुई। हिन्दी में इतनी सरलता से जन जाने का एक कारण श्राँर भी था श्रोर वह यह था कि प्रेमचद की लेखनी उर्दू में मंज चुनी थी, जिसके कारण हिंदी में चुस्त, मुहावरेदार श्राँर चलनी भाषा में श्रानी बात कहने में उन्हें मुगमना होगई। इस प्रक्षीर वे कथा साहित्य के साथ भाषा का भी श्रार कर सके। उनकी भाषा ही राष्ट्रभाषा का सच्चा स्वरूप उपस्थित करती है। भाषा ही नहीं राष्ट्रीय जीवन में भी वे रम चुके थे, श्राँर जैसा कि हम देख चुके ह, उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर ही श्रपनो नौकरी को लात मारी थी। वे हमारे साहित्य के गांधी है क्योंकि राजनीति में जो काम गांधी जी ने किया, वही साहित्य में उन्होंने किया। सामाजिक, राजनीतिक श्रोर श्रार्थिक प्रश्नों को देखने श्रीर मुलकाने का जो सुधारवाटी दृष्टिकोण गांधी जी का है वही प्रेमचद जी का है। हिन्दू मुस्लिम मेंल, श्रङ्कतोद्धार श्रादि की समस्यायें उनके साहित्य में प्रमुख रूप से विद्यमान हैं।

प्रेमचंद जी को पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष निरंतर करने पंड । उन्होंने कभी संघर्ष से मुख नहीं मोडा । अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने वाल-विधवा से शादी की । उस समन यह कम महत्त्व की वात न थी । प्रेमचंद जी की आतमा की शक्ति का इससे पता चलता है । पढते हुए, नौकरी करते हुए रात को ब्रमूह बारह बजे तक लिखना उन्हीं के बूत की बात थी । किर जो कोई उनके पास जाता था, उसकी सहायता तन, मन. धन से करते थे । कभी-कभी तो अपनी पन्नी के डर से चोरी-चीरी भी आर्थिक सहातता करने में वे नहीं हिचकते थे । परिवार के व्यक्तिशों के लिए तो वे सब कुछ सहते ही रहते थे । आर्थिक संघर्ष के रात्तस का मुकाबिला करते

हुर भी वे कभी घरराये नहीं। कहते हैं, वे सदा हसते रहते थे और जिन लोगों ने उनकी हॅंभी सुनी है, उनका कहना है कि प्रेमचंद जी की सी सरल ख्रीर निष्कपट हॅंभी उन्होंने कभी नहीं देखी। अपनी इसी हॅंसी में व शिव की भॉति व्यक्तिगत वेंदना के विष की छिपाते रहते थे।

प्रेमचंद इतना साटा जीवन बिताते थे कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। वे देहाती किसान के प्रतिरूप थे. जिनमे ब्राहकार नाम-मात्र को भी नहीं था। जीवन की सभी कद्भताएँ सहते हुए भी वे प्रसन्न-चित्त हो कर ख्रागे बढते थे, परंतु देश की दशा से वे सदैव दुखी हुआ करते थे और उसकी मुक्ति के उपाय सोचते सोचते खो-से जाते थे। वे देशभक्त थे। समाज-विशेष या संप्रदाय-विशेष के समर्थक न थे। वे सच्चे अर्थों में हिंदस्तानी थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जाति के समभदार लोग प्रेमचद जी की मनुष्यता के कायल थे। उनका बाहर-भीतर एक-सा था, कथनी-करनी मे भेद करना वे न जानते थे, साहित्य ब्रौर जीवन दोनो उनके लिए एक दूसरे के पर्यायवाची थे । इसीलिए यह कहना कि प्रेमचंद मनुष्य के रूप में साहित्यकार से भी ऋषिक महान थे. सोलइ श्राने सच है। मनुष्यता की उपासना का श्राग्रह जितना प्रमचद जी को था, उतना अन्य किसी कलाकार को नहीं। भूत और भविष्य की चिन्ता और आशा से परे वर्तमान के धर्म में श्रद्धा रखने वाला ऐसा कलाकार हिंदी में दूसरा नहीं हुआ।

प्रमचित जी के जीवन श्रीर व्यक्तित्व से जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि प्रमचंद जी ने॰ दिद्रता, दासता श्रीर दीनता का स्वयं श्रमुभव किया था श्रीर श्रपने समय की सामाजिक, राजनीतिक तथा श्रार्थिक समस्याश्रों से उन्हें संप्राम करना पड़ा था । प्राम्य-जीवन की वीमत्सता श्रीर नागरिक जीवन की विडम्बना को उन्होंने हृदय की श्राँखों से देखा था । भारतीय संस्कृति के लिए दरिद्र नारायण की पूजा की वे श्रावश्यकता समक्ते थे तो केंवल इसी लिए कि वही संस्कृति का रच्चक है। उनका साहित्य मानो दलित पीड़ित श्रीर तृषित मानव के चीत्कार की प्रतिध्वनि है।

यद्यपि प्रोमचन्द जी उपन्यास-सभार के रूप में ही विख्यात हैं तथापि उन्होंने साहित्य के ब्रान्य ब्रांगों की भी श्रीवृद्धि करने की सतत चेंध्या की । उन्होंने ग्रपने जीवन में उर्द हिंदी में मिलाकर लगभग एक दर्जन उपन्यास और दाई तीन सौ कहानियाँ लिखी थीं जिनमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के खरड चित्र दिए हैं। 'प्रेम की वेदी', 'कर्बला', 'संग्राम' ये तीन नाटक भी उन्होंने जिखे। 'सृष्टिवाद का श्रारम्म', 'फिसाने श्राजाद'. 'मुखदास', 'ग्रहंकार', 'हड़ताल', 'चाँदी की डिबिया' श्रीर न्याय' देशी-विदेशी लेखकी के अनुवादित प्रथ हैं। 'मनमोदक', 'कुत्ते की कहानी?, 'जंगल की कहानियाँ', 'टाल्स्टाय की कहानियाँ', 'टर्गादास', 'रामचर्चा' आदि पुस्तकें उन्होंने बालकों के लिए तैयार कीं. जिनमें उनकी सादगी,सरलता श्रीर मनोवैज्ञानिक स्फ-वृक्त का श्रच्छा परिचय है। कुछ विचार' भाग १ और २, 'कलम तलवार और त्याग' तथा 'मी शिलसादी' उनके भाषणों श्रीर नियन्धों के संग्रह हैं । इसके श्रतिरिक, जागरण (साप्ताहिक) श्रीर 'हंस' (मासिक) में सैकड़ों नहीं इज़ारों पृष्ठ उनकी संपादकीय िप्पणियों से भरे हैं, जो उनके समय की समस्यात्रों पर उनके विचारों की दिशा को समकाने में सहायक होते हैं। जीवन की त्रास्तव्यस्तता में उलके होने पर भी प्रोमचन्ड इतना

लिख गए यह श्राश्चर्य की बात है। यही नहीं वे किल्म-जगत् में भी हो श्राए ये श्रीर उनका 'मिल मजदूर' फिल्म काफी लोकप्रिय हुश्रा था यद्यि वह सेंसर की कृपा से यथार्थ रूप में नहीं श्रा पाना था। उनके इस साहित्य-मण्डार मे उनकी प्रतिमा ने नदेव श्रामें प्रति ईमानदार रहकर कला का जीवनोपयोगी रूप रक्खा है।

श्रम हम प्रोमचन्द जी के उपन्यासी पर विचार करना चाहते हैं। श्रीर देखना चाहते हैं कि लोग उन्हें उपन्याम सम्राट् क्यों कहते ह? प्रोमचन्द जी ने जो उपन्यास निखें वे कालक्रमानुसार नीचे दिये जाते हैं:—

'भोमा' 'परदान' ग्रीर प्रतिज्ञा' (१६०६), 'सेवासदन' (१६१६), 'भोमाश्रम' (१६२२), 'निर्मेला' (१६२३), 'रगनूमि' (१६२५), 'काया-कल्य' (१६२८), 'गवन' (१६३०), 'कर्मभूमि' (१६३२), गोदान (१६३६) ग्रीर 'मंगलसूत्र' ग्रपूर्ण।

इन उपन्यासों के विषय की दृष्टि से भी सामाजिक और राजनीतिक दो प्रकार के भेट हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो 'प्रेमा', 'वरदान' 'प्रतिजा' 'मेवासटन' 'निर्मला' 'गवन' सामाजिक कोटि मे आएंगे और 'प्रेमाश्रम', 'रगसूमि', 'कायाकल्प' कर्ममूमि' और 'गोदान'राजनीतिक कोटि में। इनमें भी 'कायाकल्प' अपनी आध्यात्मिकता में कुछ पृथक् किया जा सकता है। इसके साथ ही आकार की दृष्टि से बड़े और छोटे दो प्रकारों में इन उपन्यासों को बाँटा जा सकता है। 'प्रेमा', 'वरदान' 'प्रतिजा', 'निर्मला' आदि छोटे उपन्यासों की सीमा में आयेंगे और 'सेवासदन,' 'प्रेमाश्रम'. 'रगसूमि', 'कायाकल्प'. 'गवन', 'कर्मभूमि' और 'गोदान' बड़े उपन्यासों में गिने जायंगे।

प्रेमचन्द जी ने ऋपने उपन्यासों में गाँधीवादी माग्त को मूर्त

किया है। गाँधीवादी भारत पिछते महायुद्ध की समाप्ति से लेकर मन १६३५ तक ही समसा जाता रहा है। उसके बाद हम राजनीति के नवीन प्रयोग साम्यवाद की ऋोर ऋाते हैं। गॉघो जी से पहले समाज में आर्य समाज का प्रभाव था। प्रभचद तब उसके साथ थे। गाँधी जी जब आये तब उनके साथ हो लिए। सन् २१ और सन् ३० के ब्रान्डोलनो ब्रौर उनके परिणामो की सामाजिक प्रतिकिया का रूप ही प्रेमचन्द के उपन्यासों का विषय है। तभी तो यह कहा जाता है कि यदि कोई भारतीय राजनोतिक स्नान्दोलन का इतिहास लिखना चाहे तो उसकी आतमा के स्वरूप के लिए प्रेमचद के उत्यासो का अध्ययन करे। प्रेमचद के उपन्यास मानो हमारे राष्ट्रीय ब्रान्दोलन के भाष्य हैं. जिनमें एक-एक हलचल की ऐसी सटीक व्याख्या है कि उसे पढ़ने पर कुछ श्रौर पढ़ने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती। जैसा कि हम श्रांगे चल कर देखेंगे प्रेमचंद जी ने सीघे राष्ट्रीय जीवन से ही कई पात्रों को उठाकर ऋपने उपन्यास का नायक या प्रमुख पात्र बना लिया है। ऐसा इसलिए हुन्ना है कि प्रेमचंद सामयिक समस्यात्रों के कलाकार थे । यद्यपि उनमें प्रतिभा का वह तेज था कि वे समय से आगे देख सकते थे. परन्त तब वे जनता के सुख-कुख के साथी न रह जाते। तब उनकी महा-नता जनता के लिए अप्राह्म हो उठती । प्रेमचन्द जैया गरीबो का हिमायती श्रीर भारतीय संस्कृति का प्रेमी लेखक यह कभी नहीं कर सकता था। ग्रतएव प्रेमचन्द जी ने ग्रपने समय की सामाजिक श्रौर राजनीतिक समस्याश्रों को ही श्रपनी कला का विषय बनाया।

जिस समय उन्होंने लिखना आर्रम्म कियां उस समय आर्य-समाज अपने विकास पर था। आर्य-समाज में सुधारक वृत्ति का

प्राधान्य था ग्रौर प्राचीन संस्कृति के उद्घार के लिए प्रयत्न किया जा रहा था। विशेष कर सामाजिक कुप्रथात्रों के दूर करने की स्रोर अधिक ध्यान दिया गया था। विधवा विवाह, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, दहेज, अनमेल-विवाह, आभूषण-प्रियता, वेश्या-जीवन आदि ऐसी बातें थीं जिनकी स्रोर स्रार्यसमाज विशेष रूप से उन्मैंख था क्योंकि इन बुराइयों में ही ऋार्य जाति के पतन का बीज छिपा था। प्रेमचन्द जी ने अपने जीवन के प्रारम्भ में ही इसका अनुभव कर लिया था। त्रार्थ-संस्कृति के प्रति मोह उन्हे था ही। इन क्रशीतियों को मिटाने का सकल्य करके उन्होंने लिखना आरम्भ किया। लिखना ही नहीं, जैसा कि उनकी जीवनी से प्रकट है. एक वाल-विधवा से विवाह कर समाज में श्रादर्श रख दिया श्रोर जीवन तथा माहित्य में साथ-साथ काति शुरू हुई। प्रेमचन्द जी के 'प्रतिज्ञा', 'सेवा-मदन', 'गवन' श्रीर 'निर्मला' चारो उपन्यासों में यही समस्याये श्राघार हैं। 'प्रतिज्ञा' भें विधवा-विवाह, सेवासदन' में अनमेल-विवाह और वेश्या-जीवन, 'गवन' में त्राभृषण्-प्रियता त्रौर 'निर्मला' में वृद्ध-विवाह तथा दहेज ब्रादि कुरीतियों को लेकर उनके कुपरिणामों को दिखाया गया है। 'प्रतिज्ञा' में पूर्णा का वैधव्य है, 'सेवासदन' में सुमन का वर से तंग त्राकर वेश्या-वृत्ति ग्रहण करने का वर्णन है, 'गवन' में जालपा की अम्भूषण प्रियता है, 'निर्मला' में निर्मला की अधेड़ बाबू तोताराम से शादी होने के बाद व्यथित जीवन का चित्र है। सामू-हिक रूप से देखें तो विषवा और वेश्या ही मूल वस्तुएँ हैं, जिन्हे प्रेमचन्द जी ने अपने सामाजिक उपन्यासो में स्थान दिया है। वैसे भी भारतीय नारी के ये डो क्षप ही भारत के पतन के मुल हैं। परन्त प्रोमचन्द जी ने इन समस्यात्रों का हल उपस्थित करते हुए

बैजानिकता का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने विधवा के जीवन की मटा वित्रता और साबना का जीवन ही बताया है, जो सतील की रजा के माथ भारतीयता को हाथ में नहीं जाने देती। वेश्यात्रों के लिए हृदय परिवर्तन में उनका विश्वास है। स्रार्थिक कारणो की स्रोर उनका व्यान नहीं जाना । भारतीयता के प्रति उनकी यही आसक्ति 'सेवासटन' की समन को वेश्या-जीवन मे भी श्रष्ट नहीं होने देती। यही 'गवन' की रतन को ब्रादर्श बना कर जोहरा वेश्या मे हृदय-परिवर्तन दिखाती है। इन ममाज में बहिण्कत प्राणियों के लिए प्रेमचन्द श्राश्रमो के निर्माण की वकालत करते हैं। 'सेवासटन' की समन अन्त में आश्रम चलाती है, जहाँ वेश्या-कन्याएँ शिव्वित बनाई जातो हैं। यही कार्य 'प्रतिज्ञा' में अमृतराय द्वारा 'विधवाश्रम' ( विनिताश्रम ) खोल कर किया गया है। 'सेवासटन' र्न सही 'वनिताश्रम' मही। त्राश्रम चाहिए। प्रायश्चित्त के लिए परुष भी या तो सन्यास लंकर जनसेवा करते हैं या त्राश्रम का संचालन । 'सेवासदन' में सुमन का पात गजाधर 'गजानन्द' हो गया है। 'वरदान' में प्रताप 'बालाजी' वन गया है और 'प्रतिका' में भी अमतराय ने यही किया है। इस प्रकार उनके सामाजिक उपन्यासों में समाज की क़रीनियों का दिग्दर्शन तो है, परन्त उनके लिए उपचार वही है जो क़रीनियों को जन्म देता है,। त्र्राज भी ये कुरीतियाँ हैं श्रीर श्राज भी विध्वाश्रम ज्यों के त्यों वने हैं। इन दोनो का चोलीदामन का साथ है। जब तक आर्थिक आधार पर सी-पुरुष मे समानता नहीं होती, यही होता रहेगा। भारतीयता का पैवन्द जीवन-पट के फटे हुए भाग को नहीं भर सकता। परन्त यो मचन्द जी तब त्यार्थ-समांज के प्रमाव में थे, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। हॉ, इसमें भी उनकी संकीर्णता नहीं है। तमी उन्होंने धार्मिक पाखंडों की जी खोलकर निदा की है श्रौर कोरी धार्मिकता को समाज की दुर्व्यवस्था का कारण बताया है।

दुसरी समस्या प्रमचन्द जी की राजनीतिक है। प्रमाश्रम (१६२२) से यह आरम्भ होती है और 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि' तथा 'गोदान' तक चली जाती है। गाँधी जी ने जब यह मंत्र दिया कि राजनीतिक दासता ही इमारे सामाजिक पतन का कारण है तो प्रेमचन्द ने योग्य शिष्य की भॉति अपने गुरु की बात को गाँठ में बॉध लिया। इस राजनीतिक दासता से मुक्ति के उपाय भी गाँधीजी ने सुकाये। उनका ध्यान सबसे पहले ग्रामो की ऋोर गया। वहीं तो नव्बे प्रतिशत भारतीय रहते हैं, उन्हीं के सहारे तो शहर खड़े हैं, वे ही तो भारत की रीट हैं, उन्ही का उद्धार पहले होना चाहिए, ऐसा गाँधी जी का मत ·था। दूसरी बात हिंदू-मुस्लिम-एकता की थी। ये दोनो भाई माई हैं, एक ही देश मे पैदा होते, जीते श्रीर मरते हैं। जब तक दोनो एक साथ गुलामी के जूए को उतार फेंकने को तैयार नहीं होते स्वतत्रता के सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। इसलिए मजहब के कागड़ो को छोड कर उन्हे एक होना चाहिए। तीसरी वात थी दलित श्रौर श्रछूत वर्ग को समान श्रृधिकार देने की। हरिजनों को हमने बहुत कुचला है, इसलिए, उन्हें ऊपर उठाकर हमानता के धरातल पर उनसे व्यव-हार होना चाहिए। चौथी वात श्री क्तियो की समानता की। वे 'ढोल, गॅवार, शूद्र, पशु, नारी' की प्रान्तीन उक्ति के दृष्टिकीए से नहीं देखी जानी चाहिए।, उन्हें शिव्तित होता चाहिए और पुरुष के समान ही राष्ट्रीय त्रान्दोलन में भाग लेना चाहिए। परन्तु विदेशी सम्भेता श्रौर संस्कृति से दूर ऱहने की सख्त जंहरत है। पॉचवीं बात थी

स्वदेशी वस्तुत्रो के व्यवहार श्रीर विदेशी वस्तुत्रो के बहिष्कार की। इसी में चर्ला, खदर आदि का समावेश हुआ। प्रेमचन्द जी ने इन मब समस्यात्रों को अपने राजनीतिक उपन्यासों का ऋाधार बनाया । वे 'सेवासटन' की नागरिकता छोड कर 'प्रेमाश्रम' की प्रामी खता की त्रोर भुक गये त्रीर फिर ऐसे भुके कि शहरो की त्रोर कभी नहीं गये । "रंगभिम", 'कर्मभूमि' त्रौर 'गोदान' उनकी इस यात्रा की प्रगति की सीढियाँ हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने नगर का चित्रण किया ही नहीं। किया श्रौर खूब किया, पर ऋब वे उसे ग्राम के दृष्टिकोण से देखने लगे। 'प्रेमाश्रम' मे उन्होंने लखनपुर गाँव को अपना चेत्र बनाया और प्रेमशकर को उसका उद्घारक, 'रगभिन' में पागडेपुर गाँव की भलाई-बुराई सूरदास भिखारी में केंद्रित हुई, 'नर्मभूमि' में अप्रमरकान्त ने हरिद्वार के पास ऐसे गॉव की चुना जहाँ सम्यता का प्रकाश कभी पहुँचता ही नहीं \* था श्रीर 'गोदान' में बेलारी गाँव के महतो होरी को लिया। यहाँ 'गोशन' में कोई उड़ारक न भेज कर उन्होंने उसे मिट जाने दिया। वे लखनपुर को ब्रादर्श बना पाये. जमींदार मायाशंकर का हृदय बटल कर ग्रौर बस किर वे ग्राविक कुछ न कर सके। उसके बाद 'रंगभृभि' में पारडेपुर को सिगरेट के कारखाने के लिए उजडता देखा । 'कर्मभूमि' में शहर पे दूर के गाँव को क्रीड़ा-च्रेत्र बनाया परन्तु पैट्ट लगाने से बाम न चलता देख 'गोदान' में गाँव की तबाही उन्होंने कठोरता से दिखा दी। इस प्रकार प्रेमचन्द जी के उपन्यास भरतीय ग्रा में के पतन के दर्पण हैं। इसके साथ ही उन्होंने 'प्रे साथम' में ईजादहृष्टैन द्वारा श्रंजुमन-इत्तहाद की नींव भी डलवाई है। परन्तु 'कायाकल्प' में अगिर में गो। ध की ब्रायोजना कर, यह

वृता दिया कि इन दोनो जातियों में मेल होने में अभी दिन लगेंगे, भते हा चक्रवर वैसे लाख नोजवान बलिदान होने को नियार हो जॉय।

गाँव के साथ नगर भी मिले हैं। म्यूनिसियल बोर्ड श्रीर कौंखिल को लंकर पूँजीर्यात श्रीर ज़र्मीदार नागरिकता के श्रमिशाप की व्यवस्था करते । सेवासदन' में तो नागरिक जीवन के चित्र म्यूनिसियल बोर्ड को लेकर हैं ही. 'कर्मभूमि' में भी सुखदा म्यूनिसियल बोर्ड की सहायता लेती है। 'प्रेमाश्रम' में जानशकर जमींदारों के वग का प्रतिनिधि है. 'गोदान' में कौसिलर रायसाहन भी ज्ञानशंकर के ही श्रवतार हैं। प्रेमचन्द जी ने महाजन. जमींदार, मिल-मालिक श्राटि के शोषण श्रीर विलासी जीवन का श्रव्छा चित्र खींचा है। नगर श्रीर ग्राम में परस्पर इतना विरोध है कि इनमें कभी समसौता नहीं हो सकता। स्वय वे ग्रामीण थे श्रतः नगर की श्रपेला ग्राम्य जीवन का चित्रण भी वे श्रव्छा कर पाये हैं।

लेकिन प्रेमचंद जी ने गाँव का चित्रण ऐसा किया है कि गाँव के रहने वाले भी वैसा चित्रण नहीं कर सकते। उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि गाँव की कोई बात उस से बच नहीं पाती। किसान महाजनों के अत्याचार, जमींदारों के अत्याचार, तहरीलदार और हाकिम परग्ता के चपरास्थिं के अत्याचार, थानेदार के अत्याचार तथा कारिंदा और पटवारियों के अत्याचारों के नीचे तड़पते कराहते हों ऐसा ही नहीं है, वे बांढ, भूकंप, सूखा और बीमारियों के वोर के भी माजन होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके एह-कलह ने उनका पारिवारिक जीवन और भी वृण्यत बना दिया है। पाचीन परंपरा के बोक्त को, मरे हुए दर के बच्चे की माँति, भारतीय किसान अपने दुर्बल कंधो पर सँमालता,

हुआ ऋग, वेंगार ह्योर वेंकारी का शिकार है। उसके परिश्रम का उसे कोई बदला नहीं मिलता। 'गोदान' मे प्रेमचद ने गाँव की ऐसी दुर्दशा का यथार्थ चित्र खीच दिया है। अशिचा और अज्ञान के कारण, जो भोला किसान जमीटार छौ। महाजन की शोषण-चक्की मे पिसता है, उसकी जीवन-लीला पर कटु से कटु व्यग 'गोदान' में है। कहा जाता है कि 'गोदान' में स्वयं प्रेमचद ही होगी के रूप में मौजूद हैं। यह संभव है-नयों कि प्रेमचंद जी प्रायः ऐसा करते रहे हैं। 'प्रेमाश्रम' के प्रेमशंकर को, ''गाँधी' ग्रीर 'कायाकल्प' के चक्रधर को 'गरोशशकर विद्यार्थी' का प्रतिरूप आसानी से कहा जा सकता है। बात यह है कि प्रोमचद ग्रापने उपन्यासो की सामग्री जीवन से ही प्राप्त करते थे इसलिए ऐसा हो तो असंभव नहीं है। दूसरी बात गाँव के चित्रण में यह है कि उन्होंने गाँवो के खँडहरों पर नगरों का विलास पनपते देखा था मिल श्रीर कारखाने वनते देखे थे, श्रने-विकता का प्रसार होते देखा था, श्रतः उन्होने ग्राम्य जीवन का चित्रण बडी सहानुभूति से किया है। रगभूमि, प्रमाश्रम, श्रीर गोदान में इसका प्रमाण मिल जाता है । वे गाँवो की दुईशा का जिम्मेदार शहरियों को सममते थे श्रीर उनका यह सममना बहुत कुछ सही श्रीर सच था।

इस प्रकार प्रेमचंद जी के उनन्यासों में मूल समस्या प्राम्य जीवन की है त्रीर शेष समस्यायें इसी के कारण उनके उपन्यासों में त्राई हैं। उनके बड़े-बड़े उपन्यासों में गाँव के साथ नगर भी इसीलिए जुड़े हैं कि जिससे गाँव का चित्र त्रीर भी खिल उटे। 'रंगभूमि' के जोन सेवक त्रीर महेन्द्रकुमारसिंह, 'प्रेमाश्रम' के जानशंकर त्रीर प्रभाशंकर, 'कायाकल्य' के विशालिंह, 'कर्मभूमि' के हरकानन, 'गोदान' के राय साइब, खन्ना, तंखा त्रादि नगर के प्रतिनिधि तथा स्रदास, सलीम,

मनौहर, बलराज, चक्रधर, अमरकान्त, होरी, गोबर आदि गाँव के प्रतिनिधि साथ-साथ त्राये हैं । उपन्यासों में इसीलिएं दो-दो उपन्यान जुड़े हैं। यह प्रेमचद की कला की कमी है, ऐसा लोगों का खयाल है। हो सकता है यह ठीक हो, पर कला चाहे विकला हो गई •हो प्रोमचद को आपने चित्रण में इससे अञ्छी सहायता मिली है। इस चित्रण में व्यक्ति का चरित्र-विकास न होकर समूह का-वर्ग का प्रतिनिधित्व हुआ है। इसके साथ ही प्रेमचद जी ने कुछ ऐसे भी पात्र रखे हैं, जो श्राधुनिक स्त्री-शिक्षा श्रीर मध्यवर्ग के जीवन की विक्रतियों का चित्र खींचते हैं। 'गोटान' में मालती ऐसी ही नारी है. जो मञ्ज मक्खी की भाँति विलास को अपनाती है। यहीं प्रोफेसर मेहता हैं, जिनके द्वारा पाश्चात्य शिद्धा की भलाई-बुराई पर उनके विचार हैं। 'कर्ममुमि' में अमरकात से अछ्तोद्धार कराया ही है। आधुनिक जीवन के प्रोम-सबधों के भी चित्र काफी उभरे हैं। 'सेवा-सदन' में सदन श्रीर मुमन, 'प्रेमाश्रम' में ज्ञानशंकर-गायत्री, 'रगभंम' में विनय-सोफी, 'कायाकल्प' में चक्रधर-मनोरमा, 'दरदान' में प्रताप विरजन, 'प्रतिश' में अमृतराय-प्रेमा, 'कमभूमि' में अकरकात-सुखदा, 'गोदान' में मेहता-मालती त्रादि की जो जोडियाँ हैं, वे प्रोमचंद के सामाजिक विचारों की कु जी हैं। परंतु सर्वत्र प्रेमचंद जी ने विवाह को स्वच्छंद भेम पर तरजीह दी है। 'गोदान' में जब मालती यह कहती है कि युवतियाँ अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहतीं; वे केवल स्वच्छंद प्रेम के त्राधार पर विवाह करेगी; तब मेहता समकाते हैं कि जिसे तुम प्रोम कहती हो वह धोखा है, उदीत लालसा का कविकृत रूप; उसी अकार जैसे संन्यास केवल भीख मॉगने का संस्कृत रूप है। धर्म के संबंध मे भी उनके विचारों में बडा परिवर्तन हुन्ना था। वे योग्य

जनसेवक की भाँति हर वस्तु को जनता की आँखों से देखते थे; तमा वे धमं के विषय में व्यग करते हैं— "हमारा धमं है हमारा भीजन । भोजन पित्र रहे, फिर हमारे धमं पर कोई 'आँच नहीं आ सकती । रोट्रियाँ ढाल वनकर हमारी रज्ञा करती हैं।" इस प्रकार वे आर्थिक समस्या को मूलाधार मानकर ही जीवन की परेशानियों और चिंताओं को व्यक्त करते हैं। चाहे धमं हो, या आधुनिक शिज्ञा, चाहे सरकार हो या जमींदार-महाजन, चाहे प्रेम की समस्या हो या विवाह की, चाहे स्त्रों के अधिनार का समर्थन हो या पुरुष के पतन की व्याख्या प्रेमचद जी गहरी दृष्टि से उसका चित्रण करते हैं और फोटोग्राफर की तरह उसका चित्र खींच देते हैं। उनके उपन्यास ऐसे ही कला-रमक फोटो हैं, जिनमें परिस्थितियाँ अपनी कहानियाँ स्वतः कह रही हैं।

उपन्यासों के ऋतिरिक्त प्रेमचन्द जी की कहानियों में भी ऐने ही आन्दोलनों की छाया है। 'समर यात्रा' तो राष्ट्रीय कहानियों से भरी ही है। अन्य संप्रहों में भी वे सामयिक समस्याओं से कहानी की घटना लेते रहे हैं। कहानियाँ प्रेमचन्द जी के उपन्यासों से अशिक सफल हैं यह आलोचकों की राय है। यह किसी हद तक ठीक है। परन्तु प्रेमचन्द जी से पहले उपन्यास अथवा कहानी की टेक्नीक का विकास नहीं हुआ था अतः वे कहानियों को संभाज लें गये, लेकिन उपन्यासों को न सँभाल पाये। उन्होंने जैसे बड़े-बड़े उपन्यास पढें थे, उनका प्रभाव भी वे एक दम कैसे छोड़ सकते थे। कहानियों पर तो रवीद्रनाथ आदि का प्रभाव था, इसलिए वे बच गये। कुछ भी हो प्रेमचन्द का महत्त्र टेक्नीशियन की हिं से न होकर युग के सदेश-वाहक के रूप में ही अशिक है। वैसे उनमें कलात्मक उपन्यासों की भी कभी नहीं है। ऐसे उपन्यास भी हैं जो एक

ही कथा पर चलते हैं । उदाहरण के लिए 'निर्मला' को ले लीजिए। कहीं भी कोई कभी नहीं है। किठन हैं वहाँ श्राती है, जहाँ जीवन का विशाल पट लिया जाता है। रंगभूभि', 'प्रेमाश्रम', 'कर्मभूभि' श्रादि में कई कथाएँ साथ साथ चलती हैं। समस्या केवल एक होती है श्रोर कथायें एक, दो, तीन या इससे भी श्रिधिक। परिणाम यह होता है कि पात्रों के चरित्र का विकास नहीं हो पाता श्रोर उन्हें या तो नदी मे हुगया जाता है या श्रात्म-हत्या करा दी जाती है। सुधारक होने के कारण उनका समस्या पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है, इसलिए उन्हें यह सब कुछ करना पड़ता है। वैसे इतना होने पर भी अनके कुछ पात्र श्रामें चरित्र का विकास कर ही जाते हैं। 'सेवासदन' की सुमन, 'रगभूमि' का स्रदास, 'ग्राबन' की जालपा, 'प्रेमाश्रम' का प्रेमशकर, 'कर्मभूभि' का श्रमर इस बाधा के होते हुए भी व्यक्तित्य से प्रां है। निश्चय ही यदि प्रेमचन्द जी सुवारक न होते तो उनके उपन्यासो में ये त्रियाँ न रहतीं, परन्तु ऐसा सभव कब था ?

प्रेमचन्द जी अपनी भाषा-शैली के लिए सदैव याद किये जाएँगे। उनकी भाषा ठेठ हिंदुस्तानी है, सीधी सादी, मँजी, प्रौढ़ और प्रवाह से युक्त। इसकी कारण यह है कि वे उर्दू (से हिन्दी में आये थे। लेकि प्रेमचन्द जी को भाषा के लिए साधना भी कम नहीं करनी पड़ी। आरम्भ में उनमें संस्कृत की तत्समता का उर्दू के साथ प्रयोग यह पदिश्वित करता है, मानों कोई मौलवी पड़ित बनना चाहता हो। पर्नु पिछे उनमें वह बात नहीं रही। वे सँभल गये और भाषा का रूप स्थर हो गया। प्रेमचन्द जी की भाषा की दूसरी विशेषता है, उसका पात्रों के अनुकृत होना। वे हिंदू पात्रों से संस्कृत-मिश्रित हिंदी और मुसलमान पात्रों से फारसी मिश्रित उर्दू बुलवाते हैं।

प्रसाद की भाँति सबसे एक ही भाषा का वे प्रयोग नहीं करवाते। वैसे उनकी भाषा की विशेषता है उसका ग्रामीण होना। उन्होंने नगर के बहुत से अस्वाभाविक शब्दों को निकाल कर उनके स्थान पर गाँव के स्वाभाविक शब्द रख दिये हैं। वे उपमा भी सीचे प्रामी ए जीवन से ही लेते हैं। 'जिस तरह सूखी लकडी जल्दी से जल उठती है, उसी प्रकार खुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक उठता है।" "गाय मनमारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू सुसराल आई हो।'' जैसी उपमाएँ प्रेमचन्द की भाषा की जान है। कहीं-कहीं वह कान्यमय भी हो जाती है- 'उषा की लालिमा मे, ज्योस्ता की मनोहर छुटा में खिते हुए गुलाव के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार विदु में भी वह सुषमा ऋौर शोभा नहीं, श्वेत-हिम-मुकुटधारी पर्वतो मे भी वह प्रारापद शीतलता न थी, जो बिन्नी अर्थात् विन्ध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी।" कथोपकथन के समय इस भाषा में नाटकीय मौदर्य भी स्वतः आ जाता है। मुद्दावरे श्रीर कद्दावते उसके साथ नगीनो की तरह जड जाते हैं। अपनो निजी स्कियो और व्यगो के कारण तो वे अपनी भाषा को श्रौर भी भाव-व्यजक बना देते हैं। यह सब देखकर कहना पडता है कि भाषा पर जितना ऋधिकार प्रेमचन्द जी का है। उतन्य ग्रौर किसी लेखक का नहीं । देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासों के लिए लोगों ने हिंदी सीखी परन्तु प्रेमचन्द के उपन्यासों के लिए लोगों ने साहित्यिकता को अपनाया । उन्होने अपनी भाषा के कारम् ही अपने पाठक पैदा किये थे। चरित्र-चित्रम् के लिए उनकी इस भाषा ने उनका बड़ा साथ दिया था। त्रीर यदि उनकेपास यह भाषा न होती तो वे संभवतः उपन्यास-लेखन में इतनी सफलता भी प्राप्त न कर सकते । वे राष्ट्रभाषा के पहले सफल लोखक है।

लेकिन प्रेमचन्द जी की कला की सकलता का मूल क्या उनके समस्यात्मक उपन्यास है या उनकी चुस्त श्रीर मुहावरेदार भाषा है अथवा उनका चरित्र चित्रण है ? नहीं, उनकी सफलता का मूल है उनका जीवन, जिससे उक्त बातें बाहर ब्राई। प्रेमचन्द जी का जीवन ही ऐसा था कि वे अपने को जनता के लिए घुला गये। वे साहित्य को एक उद्योग समम्तते थे ऋौर कहा करते थे-"साहित्य उस उद्योग का नाम है, जो ब्रादमी ने ब्रापस के भेद मिटाने ब्रोर उस मौलिक एकता को व्यक्त करने के लिए किया है जो जाहिरी भेद की ्तह में, पृथ्वी के उदर मे व्याकुल ज्वाला की भॉति छिपा हुआ है। जब इम विचारों स्त्रीर भावना स्त्रों में पड कर श्रमिलयत से दूर जा पड़ते हैं तो साहित्य हमे उस सोते तक पहुँचाता है, जहाँ असलियत अपने सचे रूप मे प्रवाहित हो रही है।" स्पष्ट है कि वे यथार्थ के उपासक थ । परतु उनुका यथार्थ नग्न यथार्थ न था, जो लाभ की अपेद्धा हानि वहॅचाता है। वे ऐसे यथार्थ को चाहते थे जिस पर स्रादर्श का नाज-महल बन सके क्यों कि उनकी सम्मति में साहित्य की आतमा आदर्श थी ग्रीर उसकी देह, यथार्थ। उनका, यही ग्रादर्श-मिश्रित यथार्थ +ब्रादश्तिनुखः यथार्थवाद है। इस विचार-धारा के मूल मे प्रेमचन्द की यह भाषना काम करती है कि साहित्य मनोरंजन की वस्तु न होक्रर जीवन की उपयोगिता की वस्तु है। वे ऐसे साहित्यकार का पसद नही करते जो युग की ब्रायहेलना करके केवल मनोरंजन करता है। उनका विचार था—"साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। यह तो माटों श्रीर मझिरियों, विवृपको श्रीर मसखरों का काम है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊँचा है। वह हमारा पथ-प्रदर्शक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है-कम से कम उसका उद्देश यही होना चाहिए।" यही कारण है कि उन्होंने कला की रंगीनी छोडकर स्वामाविकता से जीवन को अपनाया। वे भी प्रसाद की भाँति रोमांटिक हो सकते थे; परन्तु नहीं, ऐसा करना वे न ठीक समझते थे, तभी उन्होंने प्रसाद को 'गड़े सर्दें न उत्वाडने के लिए समाव भी दिया था। वे वर्तमान को ही सब कछ सममते थे। इसीलिए ऋपने जीवन को उन्होंने तात्कालिक सामा-जिक राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के चित्रण में लगा दिया। ऐतिहासिक कहानियों में भी वे राजपूत काल या मुगल काल के पतन के चित्र 🖁 ही दे पाये। इसके आगो जाना उनकी सामर्थ्य के बाहर था । स्रार्यसमाज स्रोर कॉम्रेस का जैसा स्वरूप उन्होने देखा था. । लिख दिया । 'गोदान' में स्नाकर गाँधीवाद को भी छोड़ चुके थे। वहाँ निकसान 'मज़दूरी करते मरता है , और उसका लड़का शहर की श्रोर चलता है। मानो 'गोदान' प्राम्य संस्कृति के ध्वंस की सचना 🖁 श्रीर गाँघीबादी सममौते के हल का थोथापन प्रदर्शित करने का प्रवल संकेत है। हमाग विश्वास है कि प्रेमचन्द जी यदि दस वर्ष श्रीर जीते तो वे साम्यवाद के भी सजीव चित्र देते श्रीर भावी समाज-व्यवस्था की फलक भी ऋपने उपन्यासों मे दिखाते। परंतु वे श्र<u>म्मय</u> चल <u>बस ।</u> उनशी कहानी हम श्रीक से सुन रहे थे पर कहानी। कहने नाला कहानी ऋष्री छोड़कर चल दिया-

> कड़ेशीक से सुन रहाथा जमाना, तुम्हीं, सो गये दास्त्राँकहते-कहते।